# 2-दूरीक, 2-बानाख़ एवं सांस्थितिकतः सदिश समिष्टियों में अमूर्त संपात तथा स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन का अस्तित्व

ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पी-एच०डी० (गणित) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबंध



शोध निर्देशक डॉ० श्याम लाल सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रस्तुत कर्ता देवेन्द्र दत्त शर्मा

गणित विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 249 404

नामांकन संख्या 86010

(83963

Mohd.Qayyum

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Init at Book Binders & Golden Printers
Pahari Bazar, ROORKEE

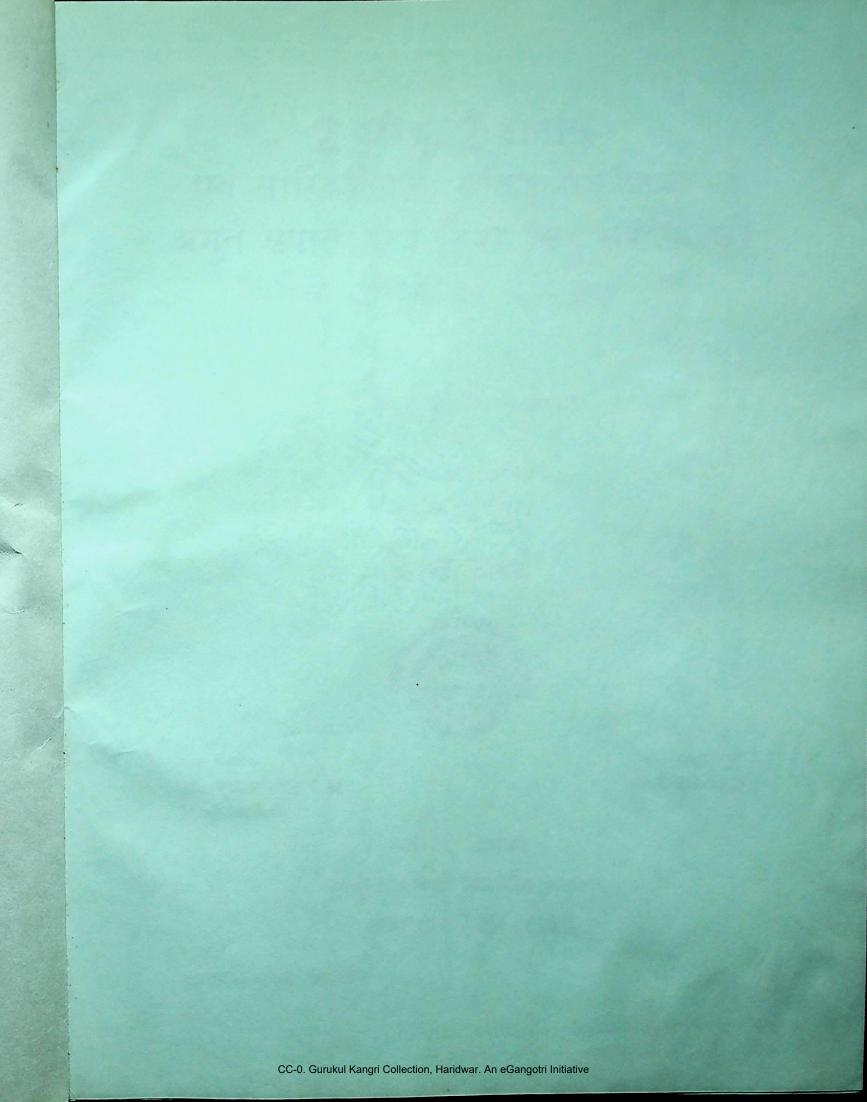



## 2-दूरीक, 2-बानाख़ एवं सांस्थितिकतः सदिश समिष्टियों में अमूर्त संपात तथा स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन का अस्तित्व

ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पी-एच॰डी॰ (गणित) उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबंध



शोध निर्देशक डॉ॰ र्याम जाज सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रस्तृत कर्ता देवेन्द्र दत्त शर्मा

गणित विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 249 404

नामांकन संख्या 86010

# 2-दूरीक, 2-बानाख़ एवं सांस्थितिकतः सदिश समिष्टियों में अमूर्त संपात तथा स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन का अस्तित्व

ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पी-एच०डी० (गणित) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबंध





शोध निर्देशक डॉ० श्याम लाल सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रस्तुत कर्ता देवेन्द्र दत्त शर्मा

गणित विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 249 404

नामांकन संख्या 86010



# 2-दूरीक, 2-बानाख़ एवं सांस्थितिकतः सदिश समिष्टियों में अमूर्त संपात तथा स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन का अस्तित्व

ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पी-एच०डी० (गणित) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबंध





शोध निर्देशक डॉ० श्याम लाल सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रस्तुत कर्ता देवेन्द्र दत्त शर्मा

गणित विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 249 404

नामांकन संख्या 86010

है-दूरीक, है-बाबाइ पूर्व संगिद्धीतकतः सादेश सम्भिद्धा में असूर्व संगात तथा दियर बिबु समीकरणा के साधन का आरसर

principal forin regres

(aplic) alsorpelic

recent regres at there

recent regres at there



100 100 pm

योग क्रिकेस डॉ.० म्हेंग्रीस साम्र व्हिंड योग्नर, पूर्व अध्यक्ष

paral safir nancyalous frair right LOLQLC rappily

3446 1991

वार्याच्या शब्दा १६६१।०

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

#### प्रमाप पत्र

में प्रमाणित करता हूँ कि मैंने "2-दूरिक, 2-बानाख़ एवं सांस्थितिकतः सिद्य समिष्टिमों में अमूर्त संपात तथा स्थिर बिद्ध समीकरणों के साधन का अस्तित्व" यिक योध-प्रबंध प्रोफेसर श्याम ताल सिंह के निर्देशन में तैयार किया है. विश्वविद्यालय निक्मों के अंतर्गत वह योध-प्रबंध किसी अन्य उपाधि के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ है.

दिनांक ३० जनवरी 1991

देवेन्द्र दत्त शर्मा देवेन्द्र दत्त शर्मा अनुसंधितमु

अनुसंधित्सु का कथन सत्य है. परीक्षणार्थ संस्तुत एवं अग्रसारित.

दिनांक 30 जनवरी 1991

अयोग जो जिस्ह डॉ॰ स्थाम लाल सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष गणित विभाग गुम्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 249404

## अनुक्रम्णिका

| प्रावकथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| प्रथम अध्यायः भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 2-दूरीक, 2-मानिक्त एवं 2-बानाख समिष्टियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 5  |
| बानाख संकुचन सिद्धांत एवं इसके कुछ व्यापकीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 9  |
| युंक संकुचन सिद्धांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 13 |
| आगामी अध्यायों की संक्षिप्त रूपरेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| द्वितीय अध्याय: 2-दूरीक समिष्ट में संकुचनीय प्रतिचित्रणों के स्थिर विंदु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| परिभाषाएं एवं उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17   |
| दो प्रतिचित्रणों हेतु स्थिर बिंदु प्रमेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 22 |
| परिमेय असमिकाओं हेतु स्थिर बिंदु प्रमेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30   |
| सुसंगत प्रतिचित्रणों हेतु स्थिर बिंदु प्रमेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33   |
| दुर्बल* क्रमविनिमयी प्रतिचित्रणों हेतु स्थिर बिंदु प्रमेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| तृतीय अध्यायः मटकोवस्की संक्रुवन सिद्धांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57   |
| No. of the Control of |      |
| प्रारंभिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58   |
| परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61   |

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

के की किए हैं किए कि

| चतुर्थ अध्यायः २ - बानाल् समिष्टि में स्थिर विंदु प्रमेव                   | 78   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| प्रारंभिकी                                                                 | 71   |
| परिणाम                                                                     | 72   |
| पंचम अध्यायः अविस्तारी प्रतिचित्रणों के पुनरावृत्तिकों का अभिसरण           | 77   |
| पारंभिकी                                                                   | 78   |
| परिणाम                                                                     | . 79 |
| ष्ठ अध्यायःस्थानतः अवमुख समिष्ट में अविस्तारी प्रतिवित्रणों के स्थिर बिंदु | 97   |
| संकेतन एवं परिभाषाएं                                                       | 88   |
| परिणाम                                                                     | 92   |
| निर्देश                                                                    | 98   |
| तकनीकी शब्द                                                                | 123  |
| SUMMARY                                                                    | 129  |
| प्रकाशन                                                                    | 134  |

## प्राक् कथ्न

शिवातिक पर्वत श्रेणियों की उपत्यका में बसे ऋषिकेश नगर के राजकीय महाविद्यात्य में जब प्रो॰ डॉ॰ श्वाम तात सिंह (संप्रति प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, गणित विभाग, गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यात्य, हरिद्वार) गणित विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे, तब से उनके शोध छात्रों की अन्वेषण वृत्ति तथा गुरुनिष्ठा से अभिभृत में सदैव सोवा करता था कि क्या कभी में भी उनकी सन्निध में बैठ कर अपनी शोध पिपासा शान्त कर सकूंगा ?

भारतीय गणित विज्ञान में श्रद्धेय प्रोफेसर साहब की गहरी पैठ उनके निकट आने वाले हर शोधार्थी में राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय ज्ञान-विज्ञान की विशिष्ट उपलिब्धियों के प्रति गौरवपूर्ण जानकारी का भाव जगाती है. यही सोव कर जब में गुस्वर प्रोठ सिंह से मिला तो उन्होंने मुझे उदारतापूर्वक अपने निर्देशन में ले लिया और गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम से गणित पर अनुसंधान कार्य करने की प्रेरणा दी.

माननीय प्रो७ सिंह तथा माननीया श्रीमती सिंह ने अध्यय वात्सल्य देकर जहाँ मेरा मनोबल बदाया, वहाँ एक कठिन कार्य संपन्न करने में निष्काम सहायता भी की.

जहाँ तक गणित जैसे विलष्ट विषय का राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से लेखन का प्रश्न है, जब मैं 1986 में शोध कार्य प्रांरभ कर रहा था तब तक हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान विषयक शोध प्रबंधों के लेखन की वर्षा तक न थी. प्रोफेसर सिंह के ही निर्देशन में श्री विजयेन्द्र कुमार (हरिद्वार) और मैंने लगभग एक साथ शोध कार्य प्रारंभ किया था. इसके बाद उनके निर्देशन में कई महत्वपूर्ण शोध प्रपत्र एवं दो शोध प्रबंध हिंदी में लिखे गये. उसी श्रृंखला में यह तीसरा शोध प्रबंध है; एतद् विषयक हिंदी में हुए कार्य का उत्त्लेख शोध प्रबंध के अंत में दिये गये 'निर्देश' में अनुस्यूत है.

FEEFF

विकारित के तार क्षेत्र के हैं सकता है जिस की है कि कार्या के कि विकार के कार्या के का

भारतीय गाँचत शिवा में अनुमेद प्रतिसार पारत को अनुमेद प्रतिसार पारत के अन्त निक् जाने वाले हर कोपानी में राष्ट्रीय अधिनार और भारतीय कांच-निकार को शिक्षाद अमनीव्यांनों के प्रति वीरत्यांने का अन्तान कुछ अन्तानपूर्वत कर्म विद्यांत है । अने निका को हिन्स में ते क्षित और पुस्तुस्त कांगाड़ी विश्वतिक्षात्मक में दिनी बाराज के लीका कर अनुमान कांचे करने की पेरका हो.

प्रमानीय प्रोक्त विक तथा वाकारेश अधिका शिक ने प्रथा तकान्य तथा वर्ग विकास प्रकार तथा था। वेटा मानीयत बहाबा, वहाँ एक कांटन कार्य शिक्त करते हैं क्लिक्स प्रशासन कर्त की.

प्रस्तुत शोध प्रबंध में केंद्रीय हिंदी निदेशालय (शिक्षा विभाग) द्वारा प्रकाशित "हिंदी वर्तनी मानकीकरण" शीर्षक पुस्तिका में संस्तुत निर्देशों का भरसक पालन करने का प्रयत्न किया गया है. नई पद्धति के अनुसार अब शब्दों की इस प्रकार लिखा जा सकेगाः जैसे विद्या को विद्या, यद्यपि को यद्यपि, द्वितीय को द्वितीय आदि. यद्यपि पुस्तिका में पूर्ण विराम के स्थान पर खड़ी पाई (1) प्रयोग करने का निर्देश है परन्तु इस शोध प्रबंध में तकनीकी कारणों से अंग्रेजी के पूर्ण विराम (.) का प्रयोग किया जा रहा है. प्रस्तुत शोध प्रबंध में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वृहत् पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया गया है. पाठकों की सुविधा के लिए कुछ प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की सुवी अंत में दी गई है. इस सुवी में ऐसे तकनीकी शब्द भी हैं जो हाल ही में पारिभाषित हुए हैं. वस्तुतः इन शब्दों के हिंदी स्थांतरण प्रोथ सिंह द्वारा सुझाये गये हैं.

अभिकातित्र (कंप्यूटर) द्वारा टंकण में सून्य (०) के स्थान पर इस पूरे शोध प्रबंध में ७ का टंकण स्वीकार करना पड़ा है. इस प्रकार के किसी अन्य गणितीय विह्न का प्रयोग नहीं किया गया है.

में प्रस्तुत शोध प्रबंध के निर्देशक पूज्यपाद गुस्तर डॉ० श्याम लाल सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, गणित विभाग, गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का नतिशर हार्दिक आभार स्वीकार करता हैं. उनके समुवित निर्देशन, शिष्य वत्सलता, उत्साहवर्धक प्रेरक प्रसंगों एवं हर प्रकार से की गई सहायता के फलस्वरूप ही मैं यह शोध प्रबंध तैयार करने मैं समर्थ हो सका.

में इस अवसर पर प्रोफेसर सुरेश वंद्र त्यागी, प्रावार्य, विज्ञान महाविद्यालय, गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का इस अध्ययन के दौरान उत्साह वर्धन एवं प्रेरणा के लिए अत्यंत आभारी हैं. में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रो० विष्णु दत्त 'राकेश', अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री विजयेन्द्र कुमार, रीडर, गणित विभाग तथा डॉ० एव० एल० गुलाटी व डॉ० उमेश वंद्र गैरोला, प्रवक्ता, गणित विभाग के विशेष संस्थोग एवं सहानुभूति के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं.

में उन सभी विद्वानों का आभार स्वीकार करता हूँ जिनकी रचनाओं से परोध एवं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ हूँ. गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक महर्षि दयानंद के शिष्य और राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के सहयोगी, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सर्वोपिर कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने के लिए इस अद्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा मंदिर का निर्माण किया.

मैं अपनी पूज्य माता एवं परिवार जनों का आभार शब्दों में कैसे व्यक्त करं? उनके स्नेह, सहयोग एवं आशिविद की छत्रछाया में ही मैं अध्ययन कर पाया हूँ.

अंत में टंकक श्री सतीय कुमार त्यागी, विकास एवं योजना कार्यालय, रूड़की विश्वविद्यालय का इस शोध प्रबंध के टंकण एवं समंजन के लिए हार्दिक धन्यवाद करता है.

हरिद्वार दिनांक ३० जनवरी 1991 देवेन्द्र दत्त गर्मा

#### प्रथम अध्याय

#### भूमिका

इस परिचयात्मक अध्याय में जर्मन गणितज्ञ एस७ गहलर द्वारा अन्वेषित 2-दूरीक, 2-मानिकत एवं 2-बानाल समिष्ट्यों का संविद्यत विवरण दिया गया है. दूसरे एवं तीसरे अनुभागों में बानाल संकुचन सिद्धांत एवं युंक संकुचन सिद्धांत और इनके प्रमुख व्यापकीकरणों का उत्तेल किया गया है. अंतिम अनुभाग में शेष अध्यायों में संपादित कार्य का संविद्यत विवरण अनुस्यूत है. वस्तुतः यह अध्याय निम्न चार अनुभागों में विभक्त है:

- 1. 2-दूरीक, 2-मानकित एवं 2-बानाल समिष्ट्यां
- 2. बानाल संकुचन सिद्धांत एवं इसके कुछ व्यापकीकरण
- उ. युंक संकुचन सिद्धांत
- 4. आगामी अध्यायों की संधिप्त रूपरेखा

who pulle to find their

### 2-दूरीक, 2-मानकित एवं 2-बानाख समिष्टियां

ऐसा प्रतीत होता है कि सन् 1928 में प्रकाशित प्रोफेसर के0 मैंगर के एक शोध प्रपत्र [116] से प्रेरणा प्राप्त कर जर्मन गणितज्ञ प्रोफेसर एस० गहलर [58]-[61] ने दूरीक एवं मानकित समिष्टियों के द्विविमीय सादृश्च प्रस्तुत किये जिन्हें क्रमशः 2-दूरीक एवं 2-मानकित समिष्टियों के नाम से जाना जाता है. यिक्तद् समिष्ट में तीन बिदुओं द्वारा निर्धारित त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुण-धर्मों की शुद्ध गणितीय व्याख्या करने वाली इन समिष्टियों पर हुए विस्तृत अनुसंधान कार्य के लिए ([4], [13], [21]-[23], [30], [34]-[39], [55]- [56], [69], [76], [78], [79], [81]-[83], [98], [127], [142], [170] व [201) का अवलोकन करें.

एक अरिकत समुच्चय  $\times$  के लिए  $\times \times \times \times \times$  पर वास्तविक फलन a की 2-aद्रिक कहते हैं यदि a निम्न शर्तें संतुष्ट करता हो:

- (व-1) वो भिन्न बिंदुओं  $\times$ , y के लिए  $\times$  में तीसरे बिंदु z का इस प्रकार अस्तित्व हो कि d(x, y, z) = 0;
- (व-2) यवि तीन बिंदुओं ×, ५, २ में से कम से कम दो समान हों तो d(x, ५, २) ≠ 0;
- $(\overline{d}-3) \qquad d(x, y, z) = d(y, z, x) = d(z, x, y);$   $(\overline{d}-\overline{d}) = d(y, z, x) = d(z, x, y);$
- $(\alpha-4)$   $d(x, y, z) \leq d(x, y, u) + d(x, y, z) + d(u, y, z)$  (त्रिभुजीव असमिका);

युग्म (×, d) को 2-दूरीक समिष्ट कहा जाता है. (द-2) और (द-4) से स्पष्ट है कि d एक ऋणेतर फलन है. क्षा क्षान अपने के निर्माण में कि विकार विकार

सर्वप्रथम 2-दूरीक से संबंधित कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं.

उदाहरण 1. [58]. यदि ×ा, भा, २ क्रमशः ×, भ, २ के निर्देशांक हीं तो वो या अधिक विमाओं के प्रत्येक युक्तिडीयन दूरीक समिष्ट पर निम्न २-दूरीक पारिभाषित होती है:

$$d(x, y, z) = (1/2) \left[ \sum_{\substack{i \in J \\ i \in J}} \begin{vmatrix} x_j & x_j & 1 \\ y_i & y_j & 1 \\ z_i & z_j & 1 \end{vmatrix}^2 \right]^{1/2}$$

इस प्रकार पारिभाषित 2-दूरीक की युक्तिडीयन 2-दूरीक कहा जाता है.

उदाहरण 2. [120]. मान तें X = €0, 1, 1/2, 1/3,....}

तब (X, d) एक 2-दूरीक समिष्ट है.

उदाहरण 3. [120]. मान लें

 $X = Ca) \cup Ca_n : n = 1, 2, ... \} \cup Cb) \cup Cb_n : n = 1, 2, ... \}$ 

जर्ह a = (1,0), b = (0,0), a<sub>n</sub> = (1+1/n,0)

तथा b<sub>n</sub> = (0,1/n), n = 0, 1,2,....

 $d: X \times X \times X \longrightarrow [0,\infty)$ 

निम्न प्रकार लें

d(x, y, z) =

1 यदि किसी धन पूर्णीक n के लिए <>,५,23 = (a<sub>n</sub>, b<sub>n</sub>, a) या (a<sub>n</sub>, b<sub>n</sub>, b) या विभिन्न धन पूर्णींकों m,n के लिए -Cx, y, 27 = {a<sub>n</sub>, b<sub>n</sub>, a<sub>m</sub>} या {a<sub>n</sub>, b<sub>n</sub>, b<sub>m</sub>}

\_A(×, ५, २) अन्यभा

जहाँ A(x, y, z) बिदुओं x, y और z से बने त्रिभूज का क्षेत्रफल है.

तब (X, d) एक 2-दूरीक समिष्ट है.

इस अध्याय में हम 2-दूरीक एवं दूरीक (1-दूरीक) समष्टियों को क्रमतः (x, d) एवं (M, d) द्वारा प्रवर्शित करेंगे.

गहलर [58] ने सिद्ध किया है कि क्व्यपि 2-दूरीक व तीनों वरों ( अर्थात तीनों निर्देशांकों) में किसी एक निर्देशांक के सापेद्य संतत है किन्तू यह आवश्यक नहीं कि यह दो निर्देशांकों के सापेक्ष भी संतत हो. यदि यह दो निर्देशांकों के सापेक्ष संतत हो तो यह तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष भी संतत होगा. 2-दूरीक फलन द्विसंतत कहा नायेगा यदि यह सभी निर्देशांकों के सापेक्ष संतत हो.

2-दूरीक समिष्ट × का एक अनुक्रम •× 3- 2-कोश्वी अनुक्रम (सामान्यतया, यदि भूम की गुंजायरा न हो, कोशी अनुक्रम ) कहा जाता है यदि × के प्रत्येक बिंदु a के लिए सीमा  $m_n$   $d(x_m, x_n, a) = 0$ .

समिष्ट × के बिंदु × पर अनुक्रम С× 3 अभिसरित होता है और × की इस अनुक्रम की सीमा कहते हैं बवि × के प्रत्वेक a के लिए

सीमा  $d(x_n, x, a) = 0$ 

(x, d) की पूर्ण : समिष्ट कहा जाता है यवि इसमें प्रत्येक कोशी अनुक्रम एक अभसारी अनुक्रम हो.

THE PER PER CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

उत्तित्य है कि किसी पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट में अभिसरित होने वाले प्रत्येक अनुक्रम का कोशी होना आवश्यक नहीं है (देखें उदाहरण 2). इसमें (×, d) एक पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट है तथा अनुक्रम С1/n) शून्य पर अभिसरित होता है परन्तु С1/n) कोशी अनुक्रम नहीं है. एक अन्य उदाहरण (देखें, उदाहरण 3) में नायडू-प्रसाद [120] ने यह दिखाया कि यदि 2-दूरीक व समुच्चय × पर संतत हो तो समिष्ट × में अभिसरित होने वाला प्रत्येक अनुक्रम कोशी होता है परन्तु इसका विलोग सत्य नहीं है.

मान लें ८ एक से अधिक विमावाली रैंखिक समिष्ट है तथा ८ × ८ पर निम्न शर्ती के साथ ।।... ।। एक वास्तविक फलन है:

(म-1) । a, b । 1 = 0, यदि और केवल यदि a एवं b रैसिकतः आप्रित हैं;

 $(\Pi-2)$  || a, b|| = || b, a||;

(म-3) । | pa, b | | = | p | | | | वहां p वास्तविक संख्या है;

 $(\Pi-4)$  || a+b,c|| = ||a,b|| + ||b,c||;

तब ।।...। की L पर 2-मानिकत एवं युम (L, ।।..)।) की 2-मानिकत समिष्टि कहा जाता है. स्पष्ट है कि ।।.,.।। एक ऋणेतर फलन है तथा किसी वास्तिवक संख्या P एवं L के प्रत्येक  $\times$ , 9 के लिए ।।  $\times$ , 9 + P × 11 = ||  $\times$ , 9 || .

इस अध्याय में जब तक अन्यथा न कहा जाये, L द्वारा 2-मानकित समिष्ट को प्रदर्शित करेंगे.

2-मानिकत समिष्टि L का एक अनुक्रम ६×n 3 कोशी अनुक्रम कहा जाता है यदि L मैं रैसिकतः स्वतंत्र अवयव ५ व ट ऐसे हों कि

सीमा m,n | | ×m - ×n , y | | = 0

और

सीमा m, n 11 ×m - ×n, 211 = 0.

2-मानिकत समिष्ट L में एक अनुक्रम C×n 3 को अभिसारी कहा जायेगा यदि L के प्रत्येक अवयव 9 के लिए L में एक अवयव × का ऐसा अस्तित्व हो कि

सीमा n 11 ×n - ×, 9 0.

यि अनुक्रम  $-c_{\times_n}$  - समिष्ट -c के किसी विंदु -c पर अभिसारित होता हो तो -c को इस अनुक्रम की सीमा कहा जाता है. -c मानिकत समिष्ट -c को -c बानाल् समिष्ट कहा जाता है यिद इसमें प्रत्येक कोशी अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम हो.

उदाहरण 4. [201]. मान लें E3 द्वारा त्रिविमीय सिद्धि समिष्टि को प्रवर्शित किया जाता है. मान लें

x = (a, b, c), y = (d, e, f)

तथा

ा। ×, ।। = । × × ।। तब (E3, ।। ...।।) 2-बानाल् समिट्ट है.

यि (L, II ... II) एक 2-मानिकत समिष्ट हो तब समिष्ट L पर  $d(x,y,z) = 11 \times -z$ , y-z II लेकर एक 2-दूरीक पारिभाषित किया जा सकता है. इस प्रकार प्रत्येक 2-मानिकत समिष्ट 2-दूरीक समिष्ट भी है परन्तु इसका विलोग सबैव सत्य नहीं है. हाल ही में चो-फ्रीजे [23] ने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जिनके अन्तर्गत एक 2-दूरीक समिष्ट 2-मानिकत समिष्ट हो सकती है. 2-मानिकत एवं 2-बानाल समिष्ट्यों पर विस्तृत अध्ययन के लिए ([21], [23], [34]-[39], [59], [61], [98], [201]) का अवलोकन करें.

2

#### बानाल संकुचन सिद्धांत एवं इसके कुछ व्यापकीकरण

स्थिर बिंदु सिद्धांत गणितीय विज्ञान की एक आकर्षक विधा है जो अनुप्रयोगों की वृष्टि से अवकल-समाकल समीकरणों, गतिकीय तन्त्रों, सांस्थितिकी, फलनक विश्लेषण, इष्टतम संवालन, विवरण सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत, सन्निकटन सिद्धांत, अभिकिलत्र अभिलेखन, अभियांत्रिकी एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. यनै: यनै: स्थर बिन्दु अस्तित्व एवं इसको प्राप्त करने की नई विधियों के अन्वेषित एवं परिष्कृत होने से यह सिद्धांत प्रायोगिक गणित में विभिन्न प्रकार के समीकरणों के सफल साधन हेतु प्रमुख भूमिका निभाने लगा है. पिछले करीब तीस वर्षों में विभिन्न विन्यासों या विभान स्वास्त्र हिल्बर्ट, वन्त्रक, वन्त्राख, हिल्बर्ट,

अवस्य न, १२०३३, वस से ६, द्वारा सीमांच साम को हो। है. यह भी में के क्षेत्र (25) में का प्रतिस्थित का कारण विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास अवसन-मान्य सर्वास्त्री, वर्गकार वाली, सर्वानिक क्रिक्त असीत. इ.स. असी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

पायिकतात्मक, याद्रिक्क एवं मानकित समिष्टियों में स्थिर बिन्दुओं की प्राप्ति हेतु किये गये शोध कार्य से बृहत साहित्य सामने आया है. स्थिर बिंदु प्रमेवों के अनुप्रयोगों को देखते हुए इन प्रमेवों के व्यापक रूपों के प्रति गणितज्ञों की जिज्ञासा निरन्तर बनी हुई है.

# बानाल् संकुचन सिद्धांत

यदि दूरीक समिष्ट (M, d) पर एक प्रतिचित्रण T के लिए एक ऋणेतर नियतांक k (1) का इस प्रकार अस्तित्व हो कि M के प्रत्येक x, y के लिए d(Tx, Ty) < kd(x, y)

e ke(x, y, a)) vicinfer out or as lead for an fe ad

तो T को समिष्ट M पर संकुचन प्रतिवित्रण कहा जाता है. यिव k = 1 हो तब T को समिष्ट M पर अविस्तारी प्रतिवित्रण कहा जाता है. स्पष्ट है कि अविस्तारी प्रतिवित्रण संकुचन प्रतिवित्रणों से अधिक व्यापक हैं. अविस्तारी प्रतिवित्रणों के स्थिर बिंदु के अस्तित्व एवं सिन्निकटन हेतु अल्फाख़ [3], एंडरसन-ग्वे-सिंह [5], आसाव-किर्क [6], बाईलोन-बुक-रीच [8], बिल्-िकिक-स्टेनर [11], ब्राउडर [15], गोबेल-किर्क-शीमी [65], आईसेकी [79], ग्वे-िसह-हिवटिफिल्ड [70], किर्क [10]], नैम्पली-सिंह-हिवटिफिल्ड [123], रोजडेस् [151] व सिंह [172] के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, (आवारि-लस्री [1], वै [7], कार्बोन-मारिनो [16], डिमनी-वाईट [38]-[39], फाईमूरिडो [46], गोबेल-कुण्यूमोव [66], गोबेल-रीच [67], गोरेडे [68], हाउस्डोर्फ [74], लस्री-तिवारी [106], लाल-सिंह [109], लिम [110], मार्किन [111], मासो-रोघ [113], नाडलर [119], सामंता [157], सिंह [164], सिंह [195], थीप-वीट [197], वंम [202] व जैई [204] को भी वेलें). जैसा कि सुचात है पूर्ण व्ररीक समिष्ट पर संकुचन प्रतिचित्रण एक अव्वित्रीय साधन रखता है अर्थात् M में एक ऐसे अव्वित्रीय बिंदु 2 का अस्तित्व होता है कि T2 = 2.

वाधिकताताक. वांत्रीनक एवं बनावत ताबिकतों हे तथा किन्दी को नार के विशे को बोध को बोध को के बूसने साविक्ष पामने बाहते हैं. दिसा विन्न को की के बहुआंकों की बोध हुए दन कोन्नों के नाथत स्रों के पति बीधनानों की विश्वासा निरुद्ध कर्ता हुई है.

## क्रांपकृति सन्तरं हाता

वांचे दूरीज समोद्ध (त). व) वर एक प्रतिस्थित राजे हिए एक क्ष्रीक्ष किर्मात वर्ग के स्था के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के किर्मात है। यह एक के किर्मात के कार्य के कार्य

यह सिद्धांत बनाष संकुचन सिद्धांत (बासंसि) के नाम से जाना जाता है. विभिन्न समिष्टियों में बासंसि एवं इसके व्यापकीकरण का हाल ही में पर्याप्त अध्ययन हुआ है (वेखें [1]-[3], [5]-[12], [14]-[22], [24]-[29], [31]-[33], [38]-[54], [57], [62], [68], [70]-[73], [75]-[97], [99]-[115], [117]-[126], [128]-[163], [165]-[196], [198]-[200], [202]-[204]).

ऐसा प्रतीत होता है कि के0 आईसेकी-बी०के0 रार्मा-पी०एल0 रार्मा 1823 द्वारा 2-दूरीक समिष्ट पर संकुचन प्रतिवित्रण (यदि 2-दूरीक समिष्ट ( $\times$ , d) पर स्व-प्रतिवित्रण T के लिए  $k \in (0, 1)$  का ऐसा अस्तित्व हो कि  $\times$  के प्रत्येक  $\times$ , y, a के लिए  $d(T\times, Ty, a) < kd(<math>\times$ , y, a) पारिभाषित करते हुए यह सिद्ध किया गया कि पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट पर पारिभाषित प्रत्येक संकुचन प्रतिचित्रण का एक अव्वितिय बिंदु होता है.

उनके इस प्रारंभिक कार्य से 2-दूरीक एवं 2-मानकित समिष्टियों में स्थिर विदुर्जों के अस्तित्व का समारंभन हुआ ([78]-[79], [81]-[82], [160] भी देखें). उत्तेख्य है कि इन गणितज्ञों ने 2-दूरीक समिष्ट पर परिबद्धता की यर्त का प्रयोग करते हुए स्थिर विदु का अन्वेषण किया. ऐसा प्रतीत होता है कि संकुचन प्रकार प्रतिवित्रणों के लिए इस यर्त से मुक्त परिणाम सर्वप्रथम रोअडेस् [150] एवं लाल-सिंह [108] स्थापित किये. स्थिर विदु सिद्धांत में समिष्ट के अवयवों द्वारा रिवत अनुक्रम का कोशी होना या न होना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. इस परीक्षण के लिए सिंह [168] ने 1979 में रोअडेस् [150] से प्ररणा लेकर निम्न प्रमेयिका स्थापित की जिसने 2-दूरीक समिष्ट पर स्थिर विदुर्जों के अन्वेषण को अत्यंत सुगम बना दिया.

प्रमेयिका 2.1. [168]. मान लें पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट  $\times$  में  $\varepsilon_{9n}$   $\Rightarrow$  एक अनुक्रम है. तब अनुक्रम  $\varepsilon_{9n}$  समिष्ट  $\times$  के किसी बिंदु पर अभिसरित होगा यदि प्रत्येक n और  $\times$  के प्रत्येक a के लिए  $h \in (0, 1)$  का ऐसा अस्तित्व हो कि

d(yn, yn+1, a) (hd(yn-1, yn, a)

## (1945) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871

रेसा मार्थित स्वर्थित स्वर्य स्वर्य स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्य स्वर्थित स्वर्थित स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्

कार स्थानित हुआ (१८८१-१८८३) रहा १८६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ । १६६३ | १६६३ । १६६३ । १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ | १६६३ |

हैं, ता उनुवा (9,0) कार्क अर्थ के कार्य के कार्

यहां पर हाल ही में प्रकाशित सिंह-गांगुली-कुमार [179] की निम्न प्रमेय का उल्लेख करना समीवीन होगा, प्रमेय से प्रयुक्त संकेत निम्न अभी में हैं:

× न्यूनतम तीन विदुशों वाले मनमाने समुद्वय के लिए प्रयुक्त है. N का प्रयोग प्राकृतिक संख्याओं के समुद्वय के रूप में, (Y, d) का 2-व्रूरीक समिष्ट के रूप में एवं H = ch:[0,∞) → [0,∞): उपिर सामिसंतत अस्ट्रासमान है एवं h(t) (t, t) 00. यदि 5 तथा P समिष्ट Y पर प्रतिचित्रण हैं तब c(SP) को 5 तथा P के समस्त संपाती विदुशों के समुद्वय के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा, अर्थात् c(SP) = Cz: Sz = Pz).

प्रमेय 2.2. मान लें  $\times$  एक मनमाना समुच्चय है. Y एक 2-दूरीक समिष्ट और  $A_1(i \in N): X \longrightarrow Y$  है, यदि प्रतिचित्रण S,  $T: X \longrightarrow Y$  इस प्रकार है कि  $A_1(X) \subseteq S(X) \cap T(X)$ ,  $I \in N$  तथा समस्त X,  $Y \in X$ ,  $A \in Y$ ,

(2.2.1) d(A<sub>1</sub>x, A<sub>1</sub>y, a)

( h(अधिकतम Cd(Sx, Ty, a), d(Sx, Aix, a),

d(Ty, Ajy, a), 1/2[d(Sx, Ajy, a)

+ d(Ty, A<sub>1</sub>x, a)])),

त्रमाण्टि रामा S(X) ∧ T(X) х की पूर्ण उपसमिष्ट है तब प्रत्येक । ∈ N के लिए

(2.2.2) A और S में संपात है:

(2.2.3)  $h_i$  और  $T_i$  में संपात है; तथा यदि X = Y और पत्येक  $h_i$ , S (क्रमशः T) के साथ  $C(h_iS)$  (क्रमशः  $C(h_iT)$ ) पर क्रमविनिमिक्त होता है, तब  $h_i(I \in N)$ , S और T का अद्कितीय स्थिप बिंदु होगा.

ऐसा प्रतीत होता है कि सिंह-गागुंती-कुमार (179) की उक्त प्रमेष 2-दूरीक समिट पर संकुचनीय प्रकार के प्रतिवित्रणों हेतु अभी तक ज्ञात परिणामों से व्यापक है. इससे कई परिणाम उपप्रमेष के ह्य में प्राप्त किये जा सकते हैं. उदाहरणार्थ (73), (87), (182), (182), (159), (169) व (182) के परिणाम उपप्रमेष के ह्य में प्राप्त किये जा सकते हैं.

3

### वुंक संकुचन सिद्धांत

यवि दूरीक समिष्ट (M, d) पर स्व-प्रतिदित्रणों f व s के तिए एक धनात्मक नियतांक k ( 1 का इस प्रकार अस्तित्व हो कि

- (ज-1) fM ⊂ gM;
- $(\overline{y}-2)$  d(fx, fy)  $(kd(gx, gy), x, y \in M;$
- (ज-3) प्रतिवित्रण ७ संतत हो;
- (ज-4) प्रतिदित्रण f और g क्रमविनिमयी हों;

तब पूर्ण दूरीक समिष्टि 🖰 में प्रतिदिवण 🕇 एवं 🕏 अद्वितीय उभयनिष्ठ स्थिर दिंदु रखते हैं.

यह परिणाम युंक 1873 द्वारा 1976 में प्रतिपादित किया गया.

Bight and the

कारण का भूते हैं व इ व विकासिक एक एक एक उन्हें की हैं जी कि स्वास्त्र का इस का उन्हें की कि

(W-1) FR C 90)

(W-2) d(fx, fy) ( xd(gx, gy), x gent

(1) 1000 (1) 1 (1) (1) (1) (1)

A the second control of the second of the se

to adult in 1915 that 1916 a which he is

दिवशेष टिप्पणी : क्ट्र्यपि प्रतिबंधो (ज-1)-(ज-2) के अधीन दो प्रतिचित्रणों के संपात बिंदु का अध्ययन गोंबेल 641 ने युंक के परिणाम प्रकाशित होने से पूर्व कर लिया था, ऐसा प्रतित होता है कि युंक के उक्त परिणाम का आधार गोंबेल 641 का संपात प्रमेय नहीं है. वस्तुत: गोंबेल ने बासंसि का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया है यदि पूर्ण दूरीक समिष्ट पर स्व-प्रतिचित्रण (ज-1)-(ज-2) को संतुष्ट करें तो प्रतिचित्रणों ह और 9 का 11 के कम से कम एक बिंदु पर संपात होता है अर्थात 11 कम से कम एक ऐसे बिंदु 2 का अस्तित्व होता है कि हि = 92 . वर्ष 1983 में, एक वार्ता के दौरान प्रो० एस०एल० सिंह ने प्रो० जी० युंक से यह पूछा कि क्या आप 1968 प्रकाशित गोंबेल संपात प्रमेय से परिचित हैं? इस प्रश्न का प्रो० युंक ने नकारात्मक उत्तर दिया था. >

युंक के उक्त परिणाम ने संकुचनीय सिद्धांत में एक नयी दिशा को जन्म दिया. वस्तुतः युंक का उक्त परिणाम सर्वप्रथम सिंह [163] द्वारा व्यापकीकृत हुआ. तस्परचात अनेको गणितचों ने युंक प्रकार के संकुचन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया. उदाहरणार्थ देखें ([18]-[19], [24], [29], [33], [40]-[41], [47], [50]-[52], [54], [57], [73], [88]-[91], [93]-[97], [102], [104]-[105], [112], [117]-[118], [120], [124]-[125], [128], [132]-[134], [137]-[138], [140], [152]-[156], [163], [165]-171], [173]-[175], [177]-[194], [196], [200]).

युंक प्रकार के संकुचन सिद्धांत में प्रतिचित्रणों की क्रमविनिमेयता (ऊपर (ज-4) वेलें) को शिथल करने के कुछ सफल प्रयास किये गये. इतास्त्रवी गणितज्ञ सेसा [156] ने दुर्बल क्रमविनिमेयता, युंक [88] ने सुसंगता, सिंह-तिवारी [189] ने उपगामी क्रमविनिमेयता व पाठक [137] ने दुर्बल क्रमविनिमेयता से क्रमविनिमेयता को प्रतिस्थापित करते हुए व्यापक परिणाम प्राप्त किये. (क्रमविनिमेयता के दुर्बल स्वरूपों की परिभाषाओं एवं इनके आपसी संबंधों पर उदाहरणों हेतू आगामी अध्याय का प्रथम अनुभाग वेलें) युंक [87] का उक्त परिणाम अब युंक संकुचन सिद्धांत (युसंसि) के नाम से जाना जाता है (उदाहरणार्थ वेलें , [189], [192]

माने में क्षिति के स्वार्धिक के स्वार्धिक स्व

go to sen wive a specia legis of to the fast to me sent ages per on sea standard of the seaso seaso standard of the seaso seaso

कृत प्रवाह के बहुवा कि प्रवाह में अंगाना को कार्य कार्य (4-1) की भी विभिन्न करने के कुछ पत्रन क्या तक वर्त क्रमाने पत्रिक क्षेत्र (1941 के समय कार्यक्रिक पत्र व्याहित करने के कुछ करने कार्यक्रिक में कार्यक्रिक के प्रवाह के समय कार्यक्रिक पत्र (1371 के कुछ कार्यक्रिक में कार्यक्रिक में कार्यक्रिक के प्रवाह के समय कार्यक्रिक पत्र (1371 के कुछ के क्षाह कार्यक की कार्यक्रिक की प्रवाह के कार्यक ऐसा प्रतीत होता है कि युंक 1871 की प्रमेय का 2-दूरीक समिष्ट में सर्वप्रथम विस्तारण 1977-78 में प्रोफेसर श्याम लाल सिंह द्वारा किया गया (देखें 166) व (1901) इस सिद्धांत का 2-दूरीक सादृश प्रमेय 2.2 में अन्तर्निहित है. इसके बाद युसंसि का व्यापकीकरण, विस्तारण व अनुप्रयोग विभिन्न समिष्ट्यों एवं विन्यायों में किया गया (उदाहरणार्थ देखें, [18], [25], [54], [57], [94], [95], [97], [102], [105], [117]-[118], [120], [140], [165]-[171], [173], [181]-[194], [199]).

fagu foil at E. se scan for you 4 s forms t

#### आगामी अध्यायों की संक्षिप्त स्परेखा

द्वितीय अध्याय में चुंग [27], पाचपट्टे [130], रोअडेस् [152], पाठक [ 136] - [ 137] द्वारा स्थापित किये गये स्थिर बिंदु प्रमेयों की प्रतिचित्रण यतौं का अध्ययन किया गया तथा इनमें से कुछ परिणामों को विस्तारित करते हुए कुछ स्थिर विदुर्भपाप्त किये गये हैं. इस प्रकार सुज्ञात बानाल संकुचन सिद्धांत के कुछ अन्य व्यापकीकरण प्राप्त होते हैं. संबंधित परिभाषाओं आदि को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण प्रारंभ में ही दिये गये हैं. 1973 में प्रोफेसर जे0 मटकोवस्की [114]-[115] ने गुणन समिष्ट्यों पर सुज्ञात बानाल संकुचन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण व्यापकीकरण प्रस्तुत किया जो संप्रति अनुप्रयोज्य विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है. तृतीय अध्याय में इस संकुलन सिद्धान्त का 2-दूरीक समिष्ट में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है. इस प्रकार प्राप्त परिणाम गोबेल (64), युंक (87), सिंह-कुलश्रेष्ठ (176), आईसेकी शुर्मी च शर्मा [७४], ६८२ वे परिणामी का विस्तारण एवं एकीकरण करते हैं. चतुर्थ अध्याय में 2-बानालु समिष्टि पर एक नई शर्त के अधीन स्थिर बिंदू प्रेमेय प्राप्त किये गये हैं. यह सुज्ञात है कि अविस्तारी प्रकार के प्रतिचित्रणों के पुनरावृत्तिकों का किसी स्थिर बिंद्र अभिसरित होना आवरवक नहीं है. पंचम अध्याय का उद्देश्य कुछ ऐसी प्रतिवित्रण शतों का अध्ययन करना है जिनके अधीन 2-मानकित समिष्ट पर पारिभाषित प्रतिचित्रणों के प्रनराद्गितकों का अनुक्रम स्थर बिंदु पर अभिसरित हो सके. वस्तुतः 2-मानकित समिष्ट पर पुनरावृत्तिकों के अभिसरण संबंधी समस्याओं के अध्ययन का वह प्रथम प्रवास है. अर्तिम अध्याय में अविस्तारी प्रतिचित्रणों हेतू कुछ स्थि भेष प्राप्त किये गये हैं.

THE WIND COURSE TO SEE LEFT AND THE PLAN HOLD COURSE TO SEE LEFT AND THE PARTY AND THE

प्राचित ने क्षिण क्षाण क्षाण

## दु वि ती यु अ ध्या य

# 2-दूरीक समिष्ट में संकुचनीय प्रतिचित्रणों के स्थिर बिंदु

प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न संकुलनीय शतों के अधीन 2-दूरीक समिष्ट में स्थिर बिंदु प्रमेव सिद्ध किये गये हैं. यह अध्याय निम्न अनुभागों में विभाजित है:

- 1. परिभाषाएं एवं उदाहरण
- 2. दो प्रतिवित्रणों हेतु स्थिर विंदु प्रमेय
- परिमेय असमिकाओं हेतु स्थिर विंदु प्रमेय
- 4. मुसंगत प्रतिवित्रणों हेतु स्थिर बिंदु प्रमेय
- 5. दुर्बल रजमिविनिमयी प्रतिवित्रणों हेतू स्थिर बिंदु प्रमेय



on other exposure of the son vibration of

#### परिभाषाएं एवं उदाहरण

परिभाषा 1.1 [156]. दूरीक समिष्ट (M,d) पर स्व-प्रतिवित्रणों P व T की दुर्वल क्रमविनिमयी कहा जाता है यदि M के प्रत्येक × के लिए

d(PTx, TPx) ( d(Px, Tx).

स्पष्टतया, M पर क्रमविनिमयी युगल दुर्बल क्रमविनिमयी भी होंगे परन्तु इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है. यह निम्न उदाहरण से प्रदर्शित होता है.

उदाहरण 1.1 [156]. मान लें M=[0,1], d निरपेद्य मान दूरीक है तथा स्व-प्रतिचित्रण P व T समिष्ट M के प्रत्येक  $\times$  तथा a>1 के लिए निम्न प्रकार पारिभाषित हैं -

Px = x/(2a+x), Tx = x/a

ा स्पष्टतः P-एवं T दुर्वल क्रमविनिमयी हैं परन्तु क्रमविनिमयी नहीं हैं.

परिभाषा 1.2 [120]. मान तें P एवं T 2-दूरीक समिष्ट (×,d) पर स्व-प्रतिचित्रण हैं. तब P एवं T को किसी बिन्दु ×€ × पर दुर्वल क्रमविनिमयी कहा जायेगा यदि × के प्रत्येक क के लिए

 $d(PTx, TPx, a) \leq d(Px, Tx, a)$ .

यदि P एवं T समिष्ट × के प्रत्येक बिंदु पर इसी प्रतिबंध को संतुष्ट करें तो वे दुर्बल क्रमविनिमयी कहे जायेंगे.

निम्न उदाहरण से स्पष्ट ै कि दुर्बल क्रमविनिमयी प्रतिवित्रणों का क्रमविनिमयी होना आवश्यक नहीं है जबकि इसका सबैव सत्य है. the sections of hospital breather site of a tory of printer well

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

उदाहरण 1.2. (120) मान तें  $\times = (1,2,3,4)$  तथा दूरीक  $d: \times \times \times \times \times \longrightarrow (0,\infty)$  को निम्न प्रकार पारिभाषित करें

स्व-प्रतिचित्रणों ऽ एवं ा को इस प्रकार पारिभाषित करें:

S1 = S2 = S3 = S4 = 2

तथा

T1 = T2 = T3 = T4 = 3.

तब (×, d) एक 2-दूरीक समिष्ट है और S एवं T दुर्वल क्रमविनिमयी हैं परन्तु क्रमविनिमयी नहीं है.

परिभाषा 1.311893. दूरीक समिष्ट (M,d) स्व-प्रतिवित्रणों P व T को उपगामी क्रमविनिमयी या u-उपगामी क्रमविनिमयी (जिसे युंक 1883 द्वारा सुसंगत भी कहा जाता है) कहा जायेगा यदि और केवल यदि

$$\mathfrak{A}_{n}^{\mathsf{T}} \mathsf{A}_{n}^{\mathsf{T}} \mathsf{A}_{n}^{\mathsf{T}} \mathsf{A}_{n}^{\mathsf{T}} \mathsf{A}_{n}^{\mathsf{T}} = 0;$$

जबिक × मैं c×n > इस प्रकार का अनुक्रम है कि × के किसी बिंदु u के लिए

(\*) सीमा  $P \times_n = H \| \Pi_n \| T \times_n = u$ .

स्पष्टतया रार्त (\*) को संतुष्ट करने वाले दुर्बल क्रमविनिमयी प्रतिवित्रण युगल उपगामी क्रमविनिमयी होंगे तथा निम्न उदाहरण प्रदर्शित करता है कि इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है.

उदाहरण 1.3. [177]. माना कि  $H = [0,\infty)$ ,  $Px = 2x^2$ ,  $Tx = 3x^2$  तथा M पर d निरपेक्ष मान दूरीक है, तब

 $d(PTx, TPx) = 6x^4$ 

एवं

 $d(Tx, Px) = x^2$ 

स्पष्टतया M के सभी बिद्धों × के लिए

d(PTx, TPx) ≰ d(Tx, Px)·

अस्तु Р व र दुर्बल क्रमविनिमयी नहीं हैं, किंतु यदि

 $\times_n = 2^{-n}$  तब

 $Px_n \rightarrow 0$  ,  $Tx_n \rightarrow 0$  ,  $d(PTx_n, TPx_n) \rightarrow 0$ 

और P व T u-उपगामी क्रमविनिमयी प्रतिचित्रण हैं, जहां u = 0 .

प्रपत्नों 1883, [1523, [1773] व [1893] में यह दावा किया गया है कि पुसंगत अथवा उपगामी क्रमविनिमयी प्रतिचित्रण युगल ६२, १३ दुर्बल क्रमविनिमयी होंगे, किंतु हाल ही में प्रोफेसर एस०एल० सिंह (हिरिद्वार) ने 'मैथमेटिकल रिट्यूज़' (देखें MR 89h : 54030 या उदाहरण 1.4) के लिए प्रोफेसर युंक के प्रपत्र 1903 का पुनरावलोकन करते समय एक उदाहरण देते हुए यह टिप्पणी किया कि दूरीक समिष्ट में दुर्बल क्रमविनिमयी प्रतिचित्रण युगल आवश्यक नहीं कि उपगामी क्रमविनिमयता (या पुसंगतता) की शर्त को संतुष्ट करने के लिए समिष्ट में किसी अनुक्रम रूभा का अस्तित्व हो ही.

उदारहण 1.4. मान तें  $M = [1,\infty)$ , d = निरपेक्ष मान दूरीका, तथा  $f \cdot g : M \longrightarrow M$  जहाँ  $f \times = 1 + \times$ ,  $g \times = 1 + 2 \times$ . स्पष्टतधा

d(fgx, gfx) = 1 (x = d(fx, gx).

अस्तु, f एवं s दुर्बल क्रमविनिमयी हैं किंतु समिष्ट m में किसी ऐसे अनुक्रम < × 7 का अस्तित्व नहीं मिलता जिसके लिए f व s मुसंगत प्रतिवित्रण हो सकें.

परिभाषा 1.4. [177]. माना P एवं T किसी 2-दूरिक समिष्ट (X, d) पर स्व-प्रतिचित्रण हैं तब P और T को X पर उपगामी क्रमविनिमयी या मुसंगत कहा जायेगा यदि और केवल यदि X के प्रत्येक a के लिए

सीमा<sub>n</sub>  $d(PTx_n, TPx_n, a) = 0$ 

जबिक C×n 2 ८× इस प्रकार का अनुक्रम है कि

सीमा<sub>n</sub>  $P \times_n = Hीमा_n T \times_n = u$ .

परिभाषा 1.5. [154]. मान लें दूरीक समिष्ट (M, d) पर S एवं T दो स्व-प्रतिचित्रण हैं. समिष्ट M में अनुक्रम С×n में के सापेक्ष उपगामितः T-नियमित कहा जायेगा यदि

सीमा<sub>n</sub>  $d(Sx_n, Tx_n) = 0$ .

परिभाषा 1.6. [193]. मान लें 2-दूरीक समिष्ट (X,d) पर S एवं T दो स्व-प्रतिचित्रण हैं समिष्ट X में अनुक्रम -CXn को S के सापेद्य उपगामितः T-नियमित कहा जायेगा यदि X के प्रत्येक a के लिए

सीमा<sub>n</sub>  $d(Sx_n, Tx_n, a) = 0$ .

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

परिभाषा 1.7. [137]. मान तें दूरीक समिष्ट (m,d) पर S व T दो स्व-प्रतिचित्रण हैं. तब समिष्ट M में एक अनुक्रम  $-c \times_n$  को S के सापेक्ष उपगामितः  $-r^2$  नियमित कहा जायेगा यदि

सीमा<sub>n</sub>  $d(S^2 \times_n, T^2 \times_n) = 0$ .

183963

परिभाषा 1.8. मान तें ( $\times$ , d) एक 2-दूरीक समिष्ट है तथा  $\times$  एवं  $\top$  समिष्ट  $\times$  पर दो स्व-प्रतिवित्रण हैं. तब समिष्ट  $\times$  में एक अनुक्रम  $\times$  को  $\times$  के सापेश्व उपगामितः  $\top$ 2-नियमित कहा जायेगा यदि  $\times$  के प्रत्येक  $\times$  के तिए

सीमा<sub>n</sub>  $d(S^2 \times_n, T^2 \times_n, a) = 0.$ 

परिभाषा 1.9. [137]. मान लें दूरीक समिष्ट (m, d) पर S एवं T दो स्व-प्रतिचित्रण हैं, तब युगल CS, T) की दुर्बल T क्रमविनिमयी कहा जायेगा यदि M के प्रत्येक  $\times$  के लिए

 $d(STx, TSx) \leq d(S^2x, T^2x)$ .

स्पष्टतया, प्रत्येक क्रमविनिमयी युगल दुर्बल क्रमविनिमयी होता है परन्तु इसके विलोम का सबैव सत्य होना आवरयक नहीं है. यह निम्न उदाहरण से प्रवर्शित होता है.

उदाहरण 1.5. [137]. मान लें M = [0, 1] निरपेक्ष मान दूरीक के साथ दूरीक समिष्ट है. M के प्रत्येक  $\times$  के लिए S एवं T निम्नवत् पारिभाष्ट्रित है.

Sx = x/(x + 2), Tx = x/2.

तब ८ एवं ७ दुर्बल कमिविनिमयी हैं परन्तु क्रमविनिमयी नहीं हैं.

परिभाषा 1.10. 2-दूरीक समिष्ट (x,d) पर स्व-प्रतिवित्रणों s एवं T की दुर्वल \* क्रमविनिमयी कहा जायेगा यदि x के प्रत्येक x व a के लिए

d(STx, TSx, a) ( d(S2x, T2x, a).

to wind day gap 4 and installed "this top bushing with analytic मध्य वास क्षेत्र अंतराव को है, वह तिम अवसर है व्यक्ति क्या है, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

2

### वो प्रतिवित्रणों हेतु स्थिर विंदु प्रमेय

1978 में चुंग [27] ने दूरीक समिष्ट (M, a) पर पारिभाषित दो प्रतिवित्रणों के लिए निम्नलिखित संकुचन शर्त के अधीन कुछ स्थिर बिंदु प्रमेव प्राप्त किये जो निष्ट्र, - वंग [14], चुंग [26] (इस प्रपत्र पर विशेष टिप्पणी हेतु रोअडेस् [146] देखें) फिश्वर [47], आदि के परिणामों का विस्तारण करती हैं.

(\*) d(Sx, TSy)

( k(d(x, Sy)) अधिकतम ६d(x, Sy), d(x, Sx), d(Sy, TSy)

k[d(x, TSy) + d(Sy, Sx)]);

जहाँ समस्त x,  $y \in M$  तथा k बांवे से  $\overline{P}$  - coo पर उपिर सामिसंतत है और  $\overline{P}$  - coo के प्रत्येक t के लिए k(t) ( 1, जहाँ P = cd(x, y) : x,  $y \in M$ ).

हात ही मैं पावपट्टे [130] ने वुंग [27] के परिणामों के आजीत में रूक नई प्रकार की संकुचन यर्त के अधीन कुछ स्थिर बिंदु प्रमेव प्राप्त किये.

(\*\*) [d(Sx, TSy)]<sup>2</sup>

( k(d(x, Sy)) अधिकतम (d(x, Sx), d(Sy, TSy),

d(x, TSy). d(Sy, Sx), 1/2 d(x, Sx). d(Sy, Sx),

(d(x, TSy), d(Sy, TSy));

जहाँ समस्त x,  $y \in M$  तथा k बांवे से  $\overline{P}$  - COO पर उपरिसामि-संतत है और  $\overline{P}$  - COO के प्रत्येक t के लिए k(t) ( 1, जहाँ P = CO(x, y) : x,  $y \in MD$ .

Street Jacobs Seed Seed

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

प्रस्तुत अनुभाग में हम शर्त (\*) एवं शर्त (\*\*) से प्रेरणा लेकर 2-दूरीक समिष्ट में क्रमशः प्रमेय 2.1 एवं प्रमेय 2.2 सिद्ध कर रहे हैं. इस अनुभाग के परिणाम निम्नवत् हैं:

प्रमेय 2.1. मान तें ( $\times$ , d) एक पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट है तथा S एवं T समिष्ट  $\times$  पर स्व-प्रतिचित्रण हैं यदि धन संख्याओं k एवं P (जहाँ e < k < 1, kP < 1/2) का अस्तित्व इस प्रकार हो कि  $\times$  के सभी  $\times$ , 9, e के लिए

(2.1.1)

d(Sx, TSy, a)

< k अधिकतम td(x, Sy, a), d(x, Sx, a),

d(Sy, TSy, a), p[d(x, TSy, a) + d(Sy, Sx, a)]);

संतुष्ट हों तो 5 एवं र के एक अद्वितीय स्थिर बिंदु का अस्तित्व होगा.

उंपपत्ति. माना × समिष्ट × का कोई विंदु है. समिष्ट के विंदुओं से एक अनुक्रम इस प्रकार पारिभाषित करें कि

$$x_1 = Sx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{2x+1} = Sx_{2n},$$

$$x_{2n+2} = Tx_{2n+1}$$

सुविधा के लिए मान लें

 $d_{n} = d(x_{n}, x_{n+1}, a).$ 

अब (2.1.1) से

THE REPORT OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE THE REPORT OF THE REAL PROPERTY. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

then I see 40 21 h and I zen (x, ) that I, 30: which is not be (2,1,2)

( k 須包成用 (d2n, d2n+1, pd(x2n, x2n+2, a)).

अब त्रिभुजीय असमिका से dan+1

< अधिकतम रd2n, d2n+1, p[d2n + d2n+1

+ d(x<sub>2n</sub>, x<sub>2n+1</sub>, x<sub>2n+2</sub>)]}.

इसमें a = ×2n लेने पर

 $d(x_{2n}, x_{2n+1}, x_{2n}) \in 2kp \ d(x_{2n}, x_{2n+1}, x_{2n})$ 

जिससे

d(x2n, x2n+1, x2n) = 0 , 寸面 2kp ( 1 ·

अतः (2.1.2) से

d<sub>2n+1</sub> < q d<sub>2n</sub>, जहाँ 1 > q = अधिकतम Ck, kp/(1 - kp)0-.

इसी प्रकार

 $d_{2n+2} \leq q d_{2n+1}$ .

अस्तू

 $d_{n+1} < qd_n$  .

प्रमेयिका 1.168 पृथ 2.3 के आलोक में अनुक्रम  $c_{\times_n}$  कोशी है, अतः समिष्ट  $\times$  के किसी बिंदु  $\sim$  पर अभिसरित होगा. पुनः (2.1.1) से

d(Sz, z, a)

 $\leq d(Sz, z, Tx_{2n+1}) + d(Sz, Tx_{2n+1}, a) + d(Tx_{2n+1}, z, a)$ 

=  $d(Sz, z, x_{2n+2}) + d(Sz, TSx_{2n}, a) + d(x_{2n+2}, z, a)$ 

 $d(Sx_{2n}, TSx_{2n}, a)$ ,  $p[d(z, TSx_{2n}, a) + d(Sx_{2n}, Sz, a)]$ 

 $+ d(x_{2n+2}, z, a)$ 

= d(Sz, z, ×2n+2) + k अधिकतम (d(z, ×2n+1, a),

 $d(z, Sz, a), d(x_{2n+1}, x_{2n+2}, a), p[z, x_{2n+2}, a)$ 

+  $d(x_{2n+1}, Sz, a))$ +  $d(x_{2n+2}, z, a)$ .

अब n का सीमान्त मान लेने पर

d(Sz, z, a)

<u>( k अधिकतम (d(z, Sz, a), pd(z, Sz, a))</u>

( d(52, 2, %greg) + k glass (1(4, 4) 2n. d) d(2, 52, 6) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

र्च् कि 1 > अधिकतम ek, kp > इसलिए

z = Sz.

d(Su, Su, a), pd(x, Su, a)

इसी प्रकार z = Tz.

अर्थात् 2 प्रतिवित्रणौं 5 एवं T का उभवनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

z की अव्वितीयता सिक्ध करने के लिए मान लें x में एक अन्य विंदु  $z_1$  का अस्तित्व इस प्रकार है कि

z<sub>1</sub> = Sz<sub>1</sub> = Tz<sub>1</sub>

तब

 $d(z_1, z, a) = d(Sz_1, TSz, a)$ 

( k अधिकतम -cd(z1, Sz, a), d(z1, Sz1, a), d(Sz, TSz, a),

 $p[d(z_1, Tsz, a) + d(Sz, Sz_1, a)]$ 

= k अधिकतम (d(z<sub>1</sub>, z, a), p[2d(z<sub>1</sub>, z, a)])

= अधिकतम -ck, 2pk > d(z1, z, a).

जिससे

z = z1, 气雨, 1 ) 31日雨川 Ck, 2kp3 .

प्रमेय 2.2. मान लें ( $\times$ , d) एक पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट है तथा  $\circ$  एवं  $\circ$  समिष्ट  $\times$  पर स्व-प्रतिचित्रण हैं. यदि धन संख्याओं  $\circ$  एवं  $\circ$  ( जहां,  $\circ$   $\circ$   $\circ$   $\circ$   $\circ$   $\circ$  ( जहां,  $\circ$   $\circ$   $\circ$  ( जहां,  $\circ$   $\circ$   $\circ$  ( जहां,  $\circ$   $\circ$  ) के तिए

明 2.2. M 音 15. 对 15 对 15 文章 概义 2.3 图 16. X CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

(2.2.1)

[d(Sx, TSy, a)]2

< k अधिकतम €d(x, Sx, a). d(Sy, TSy, a),

d(x, TSy, a), d(Sy, Sx, a), pd(x, Sx, a)

xd(Sy, Sx, a), pd(x, TSy, a), d(Sy, TSy, a));

संतुष्ट हो तो 5 एवं ा के एक अव्वितीय उभवनिष्ठ स्थिर बिंदु का अस्तित्व होगा।

उपपत्ति. माना × समिष्ट × का कोई बिंदु है. समिष्ट के बिंदुओं से एक अनुक्रम इस प्रकार पारिभाषित करें कि

 $x_1 = Sx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{2n+1} = Sx_{2n},$   $x_{2n+2} = Tx_{2n+1}, \dots$ 

सुविधा के लिए मान लें

 $d_n = d(x_n, x_{n+1}, a).$ 

अब (2.2.1) से

(2.2.2)  $d^2_{2n+1} = [d(Sx_{2n}, TSx_{2n}, a)]^2$ 

<u>८</u> k अधिकतम ६d<sub>2n</sub>, d<sub>2n+1</sub>, 0 , pd(x<sub>2n</sub>, x<sub>2n+2</sub>, a)

\*d2n+13

< k अधिकतम -cd2n-d2n+1, p[d2n + d2n+1

+ d(x2n, x2n+1, x2n+2)],d2n+13,

इसमें a = ×2n लेने पर

[d(x2n, x2n+1, x2n+2)]2 < 2kp[d(x2n, x2n+1, x2n+2)]2

जिससे

d(x2n, x2n+1, x2n+2) = 0, व्यांकि 2kp ( 1.

पुनः (2.2.2) से

d<sup>2</sup>2n+1

ं k अधिकतम  $cd_{2n}$ ,  $d_{2n+1}$ ,  $p[d_{2n} + d_{2n+1}]$ ,  $d_{2n+1}$ . जिससे  $d_{2n+1} \leq qd_{2n}$ , जहाँ, 1 > q = 3धिकतम ck, kp/(1-kp)} इसी प्रकार

d<sub>2n+2</sub> < qd<sub>2n+1</sub> .

अस्तु d<sub>n+1</sub> < qd<sub>n</sub> •

अब प्रमेयिका ([168] पृथ् 2) के आलोक में स्पष्ट है कि अनुक्रम  $c_{\times_n}$  कोशी है. समष्टि (×, d) पूर्ण है इसलिए यह अनुक्रम × के किसी बिंदु = पर अभिसर्ण होगा. उन्न हम सिक्ध करेंगे कि S एवं T का = उभवनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

[d(z, Sz, a)]<sup>2</sup>

 $( [d(z, Sz, Tx_{2n+1}) + d(z, Tx_{2n+1}, a)$   $+ d(Tx_{2n+1}, Sz, a)]^2 = [d(z, Sz, x_{2n+2})$   $+ d(z, x_{2n+2}, a) + d(TSx_{2n}, Sz, a)]^2$ 

= [d(z, Sz, x<sub>2n+2</sub>)]<sup>2</sup> + [d(z, x<sub>2n+2</sub>, a)]<sup>2</sup>
+ k 细胞研用 (d(z, Sz, a) · d<sub>2n+1</sub> , d(z, x<sub>2n+2</sub>, a)

d(x<sub>2n+1</sub>, Sz, a), pd(z, Sz, a), d(x<sub>2n+1</sub>, Sz, a),

pd(z, x<sub>2n+2</sub>, a), d(x<sub>2n+1</sub>, x<sub>2n+2</sub>, a)<sup>3</sup>

+  $2d(z, Sz, x_{2n+2})$ .  $d(z, x_{2n+2}, a) + 2 d(z, x_{2n+2}, a)$  $d(x_{2n+2}, Sz, a) + 2d(x_{2n+2}, Sz, a)$ .  $d(z, x_{2n+2}, Sz)$ .

'n का सीमान्त मान लेने पर

 $[d(z, Sz, a)]^2 \langle k p[d(z, Sz, a)]^2.$ 

जिससे

z = Sz, 前 kp ( 1/2.

इसी तरह

z = Tz.

अतः य प्रतिचित्रणों ऽ एवं ग का एक उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

प्रमेय 2.1 के समान यह सिद्ध किया जा सकता है कि बिंदु 2 अद्वितीय है.

## परिमेय असमिकाओं हेतु स्थिर बिंदु प्रमेय

द्विक्कारो-फिशर -सेसा (40), फिशर (48)-(49), फिशर-लान (53) आदि ने समित परिमेय असमिकाओं को संतुष्ट करने वाले युगल प्रतिचित्रणों के लिए कुछ स्थिर बिंदु प्रमेय स्थापित किये. दूसरी और बजाज (9) और पाठक (136) द्वारा कुछ असमित असमिकाओं को संतुष्ट करने वाले प्रतिचित्रणों के लिए कुछ स्थिर बिंदु प्रमेय प्राप्त किये जी पाठक (136) द्वारा निम्न प्रतिबंध का अध्ययन किया गया:

मान लें (M, d) एक पूर्ण दूरीक समिष्ट है तथा S एवं T समिष्ट M पर स्व-प्रतिवित्रण ऐसे हैं कि M के प्रत्येक x, y के लिए

(\*) d(Sx, Ty)

 $(p \ d(x, Sx)[d(x, Ty) + d(x, y)]+[d(x, y)]^2)/(d(x, Sx) + d(x, Ty) + d(x, y))$ 

+ q (d(x, Sx)[d(x, Ty) + d(x, y)])/(d(x, Sx) + d(x, Ty)) + rd(x, y)

संतुष्ट हो, जहाँ p, q, r  $\geq$  0, p + q + r  $\leq$  1 तथा d(x, Sx) + d(x, Ty) $\neq$  0.

प्रस्तुत अनुभाग में स्म प्रतिबंध (\*) का अध्यवन 2-व्युरीक समिष्टि में कर रहे हैं.

प्रमेय 3.1. मान तें ( $\times$ , d) एक पूर्ण 2-दूरिक समिट है तथा S एवं T समिट  $\times$  पर स्व-प्रतिचित्रण हैं. यदि धन संख्याओं P, q, r (जहां P + q + r ( 1) का इस प्रकार अस्तित्व हो कि  $\times$  के प्रत्येक  $\times$ , y, a के तिए

| tel 0/236 

(3,1,1) d(Sx, Tx, a)

(p(d(x, Sx, a)[d(x, Ty, a)+d(x, y, a)] $+d(x, y, a)]^2 \frac{1}{2} \frac{1}{$ + d(x, y, a)}

 $+ q \{d(x, Sx, a)[d(x, Ty, a) + d(x, y, a)]\}/$ fd(x, Sx, a) + d(x, Ty, a) + rd(x, y, a)

संतुष्ट हो तथा  $d(x, Sx, a) + d(x, Ty, a) \neq 0$ , तब S एतं T के उभवनिष्ठ स्थिर बिंदु का अस्तित्व होगा. भूयो यदि d(x, Sx, a) + d(x, Ty, a) = 0 तो S एवं ा के एक अद्वितीय स्थिर बिंदु का अस्तित्व होगा.

उपपत्ति. मान तें समिष्ट × में × कोई दिंदु है तथा इसमें अनुक्रम ६× की रक्ना इस यकार की नाती है वि,

 $\times_{2n+1} = S_{\times_{2n}}$ 

और

 $x_{2n+2} = Tx_{2n+1}$ , n = 0, 1, 2, ....

मुविधा के लिए मान लें dn = d(xn, xn+1, a). अब (3.1.1) से

 $d_{2n} \leq (p + q + r)d_{2n-1}$ 

और

 $d_{2n+1} \leq (p+q+r)d_{2n}$ .

अस्तू,

 $d_n \leq (p+q+r)d_{n-1}$ 

10 (d(x, 5x, 8)(d; 2, 70, 07 + 3(x, 5, 4)(3) CO(N. BX. X) + C(N. TU- D)) + TO(N. N. X) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

प्रमेयिका 1168 पृथ् 21 के आतोक में 4×73 नएक कोशी अनुक्रम है अतः समाधि X के किसी बिंदु 2 पर अभिसरित होगा. अब हम सिद्ध करेंगे कि 2 प्रतिचित्रण र का स्थिर बिंदु है.

 $d(z, Tz, a) \leq d(z, x_{2n+1}, a) + d(Sx_{2n}, Tz, a)$ 

+ d(z, Tz, ×2n+1)

इसमें (3.1.1) का प्रयोग करने तथा n का सीमान्त मान तेने पर  $d(z, Tz, a) \leq 0$  जिससे z = Tz. इसी प्रकार Sz = z.

अब यह दिलाना शेष है कि यदि समिष्ट × के प्रत्येक अबयव ×, ५, ६ के तिए d(×, 5×, ६) + d(×, ७५, ६) = ७ हो तो उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु 2 अद्दितीय होगा. मान तें समिष्ट × में प्रतिवित्रण म का एक अन्य स्थिर बिंदु w है. तब

d(z, Sz, a) + d(z, Tw, a) = 0

जिससे

z = Sz = Tw .

परन्तु

w = Tw .

अतः काम वे म क्षेत्रं राज्य स्थापित विकास के निर्देश

W = Z.

िप्पणी 3.1.1. प्रमेष 3.1 में बिद S = T,  $P = Q = \theta$  तें तो बानाज़ संकुचन सिद्धांत का 2-दूरीक समिष्ट में विस्तार (देखें 1783 एवं 1823)प्राप्त होता है.

लिया उ. १.१. थोड उ. ६ वे वे वे वे वे वे वे वे वे वे

## मुसंगत प्रतिचित्रणों हेतु स्थिर बिंदू प्रमेय

हाल ही में रोअडेस् आदि ने प्रपन्नें [152]-[154] में उत्तरोत्तर सन्निकटन के अनुक्रम का प्रयोग किये बिना ही सापेच उपगामी नियमितता की अवधारणा का समावेश करते हुए हार्डी-रोजर प्रमेय (देखें [153], [195]) का विस्तार किया और कई परिणाम उपप्रमेय के रूप में प्राप्त किये. उदाहरणार्थ देखें, (दास — नायक [33], फिश्तर [51], युंक [87]-[88], कानन [92], रीच [143]).

रोअडेस् आदि [152] द्वारा चार प्रतिचित्रणों के प्रसंगत युगलों के लिए अनुक्रम की सापेद्व उपगामी नियमितता की संकल्पना का प्रयोग करते हुए निम्न संकुचन वर्त के अधीन कुछ स्थिर बिन्दु प्रमेय स्थापित किये गये जो कि चौँग [19], फिक्स [52], मात्रा [112], सिंह-काशाहारा [175] आदि के परिणामों को उन्नत करती हैं.

(\*) d(Ax, By)

 $(a_1d(Ax, Sx) + a_2d(By, Ty) + a_3d(Sx, By)$ 

 $+ a_4 d(Ty, Ax) + a_5 d(Sx, Ty)$ 

जहाँ समस्त  $\times$ ,  $y \in M$ , M एक पूर्ण दूरीक समिष्ट है तथा किसी  $h \in C1,2,3,4,50$  के लिए  $a_h$  गुणन समिष्ट  $\times \times \times$  पर वास्तविक फलन है.

प्रस्तुत अनुभाग में हम प्रतिबंध (\*) का अध्यवन 2-दूरीक समिष्ट में कर रहे हैं.

प्रमेय 4.1. मान तें ( $\times$ , d) एक पूर्ण 2-दूरीक समिट है जिसमें d संतत हैं. मान तें A, B, S एवं T समिट  $\times$  पर स्व-प्रतिवित्रण हैं. यदि ऋणेत्तर संख्याओं  $a_h \ge 0$  (जहाँ  $h \in C1,2,3,4,50$ ) का अस्तित्व ऐसा है कि  $\times$  के प्रत्येक  $\times$ , 9, a के लिए

the state of the s

(4.1.1)

d(Ax, By, a)

 $(a_1d(Ax, Sx, a) + a_2d(By, Ty, a) + a_3d(Sx, By, a)$ +  $a_4d(Ty, Ax, a) + a_5d(Sx, Ty, a);$ 

- (4.1.2) a<sub>3</sub> + a<sub>4</sub> + a<sub>5</sub> < 1, a<sub>1</sub> + a<sub>4</sub> < 1 \( \text{rd} \) a<sub>2</sub> + a<sub>3</sub> < 1;
- (4.1.3) S संतत है;
- (4.1.4) d(x, Tx, a)  $(d(x, Sx, a), x, a \in X;$
- (4.1.5) बुगल CA, S3 मुसंगत है;
- (4.1.6) S एवं T के सापेक्ष क्रमशः एक उपगामितः H— नियमित अनुक्रम  $C \times_{n} 2$  और उपगामितः H-नियमित अनुक्रम  $C \times_{n} 2$  का अस्तित्व है;

तो A, B, S एवं T का एक अद्वितीय उभवनिष्ठ स्थिर बिंदु होगा.

उपपत्ति. किन्हीं धन संख्यां m एवं n के लिए (4.1.1) से

d(Axm, Byn, a)

 $(a_1d(Ax_m, Sx_m, a) + a_2d(By_n, Ty_n, a)$ 

+ a3[d(Axm, Sxm, a) + d(Axm, Byn, a)

+  $d(Sx_m, By_n, Ax_m)$ ] +  $a_4[d(Ax_m, By_n, a)$ 



अत:

इसी प्रकार

 $\leq qd(Ax_n, Sx_n, a) + rdBy_n, Ty_n, a) + a_3d(Sx_n, By_n, Ax_n)$   $+ sd(Ty_n, Ax_n, By_n) + a_5dSx_n, Ty_n, Ax_n).$ 

अब त्रिभुजीय असिमका से

(4.1.8) d(Ax<sub>m</sub>, Ax<sub>n</sub>, a)

 $\frac{\langle d(Ax_m, By_n, a) + d(Ax_n, By_n, a) + d(Ax_m, Ax_n, By_n)}{\langle d(Ax_m, By_n, a) + d(Ax_m, Ax_n, By_n) \rangle}$ 

 $(q/p)[Ax_m, Sx_m, a) + d(Ax_n, Sx_n, a)]$ 

+(2r/p) d(Byn, Tyn, a) + (a3/p)[d(Syn, Byn, Axn)

+  $d(Sx_m, By_n, Ax_m)$ ] +  $(s/p)[d(Ty_n, Ax_m, By_n)$ 

+  $d(Ty_n, Ax_n, By_n)$ ] +  $(a_5/p)[d(Sx_m, Ty_n, Ax_m)$ 

+  $d(Sx_n, Ty_n, Ax_n)$ ] +  $d(Ax_m, Ax_n, By_n)$ .

अब क्योंिक  $\times$  के प्रत्येक a के लिए(4.1.7) से सीमा $_{m,n}$   $d(A\times_{m}, By_{n}, a) = 0$ . इसलिए सीमा $_{m,n}$   $d(A\times_{m}, By_{n}, A\times_{n}) = 0$ .

प्राक्तप्र विस्तृ

अब (4.1.6) के प्रयोग से (4.1.8) द्वारा, n का सीमान्त मान लेने पर

सीमा<sub>m,n</sub>  $d(Ax_m, Ax_n, a) = 0.$ 

अतः अनुक्रम CAXn कोशी है, यह अनुक्रम समिष्ट X में किसी बिंदु 2 पर अभिसरित होताः .

अब त्रिभुजीय असमिका से

 $d(Sx_n, z, a)$ 

 $\leq d(Ax_n, Sx_n, a) + d(Ax_n, z, a) + d(Sx_n, z, Ax_n)$ 

(4.1.5) से n का सीमान्त मान लेने पर  $cs_n \rightarrow z$ 

इसी प्रकार  $CBy_n \rightarrow z$ ,  $CTy_n \rightarrow z$ .

(4.1.3) it  $(S^2 \times_n) \rightarrow Sz$ ,  $(SA \times_n) \rightarrow Sz$ .

और (4.1.5) से €AS×7 -→Sz.

अब पुनः (4.1.1) से

d(Asxn, Byn, a)

 $\leq a_1 d(ASx_n, S^2x_n, a) + a_2 d(By_n, Ty_n, a)$ 

 $+ a_3 d(S^2 x_n, By_n, a) + a_4 d(Ty_n, ASx_n, a)$ 

 $+ a_5 d(S^2 x_n, Ty_n, a)$ 

n का सीमान्त मान लेने पर

 $d(Sz, z, a) ((a_3 + a_4 + a_5)) d(Sz, z, a)$ .

जो (4.1.2) से एक विरोध है अतः Sz = z.

पुनः (4.1.1) से

d(Az, Byn, a)

 $(a_1d(Az, Sz, a) + a_2d(By_n, Ty_n, a) + a_3d(Sz, By_n, a)$ +  $a_4d(Az, Ty_n, a) + a_5d(Sz, Ty_n, a)$ 

n का सीमान्त मान लेने पर

 $d(Az, z, a) < (a_1 + a_4)d(Az, z, a)$ .

(4.1.2) 计

AZ = Z .

अब (4.1.4) से

 $d(z, Tz, a) \langle d(z, Sz, a) = 0, 3\pi : z = Tz.$ 

पुनः (4.1.1) से

 $d(z, Bz, a) = d(Az, Bz, A) < (a_2 + a_3) d(z, Bz, a)$ ,

une, 2, 2) ( (a, + a,) cinz, 2, 4) d(2, 72, 21 ( 2(2, 52, 2) + 2, 50; 2 × 72, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative जिसस

z = Bz.

अतः य प्रतिचित्रणों भ, छ, ८ एवं ा का उभवनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

मान लें w प्रतिचित्र<mark>णों छ एवं र का एक अन्य उ</mark>भवनिष्ठ स्थिर बिंदु है. तब

d(z, w, a) = d(Az, Bw, a)

( a1d(Az, Sz, a) + a2d(Bw, Tw, a) + a3d(Sz, Bw, a)

 $+ a_4 d(Tu, Az, a) + a_5 d(Sz, Tu, a)$ 

 $= (a_3 + a_4 + a_5) d(w, z, a),$ 

जो कि (4.1.2) से एक विरोध है. अतः

AN AR STOCKERS OF THE Z. (II, E) OF THE ORIE

इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि 2 प्रतिवित्रणों A एवं S का एक उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

( e,d(ez, fiz, a) + Agd(ou, Tu, a) + agd(sz, su, a) की अब अविश्व का का उसा के किया की अविश्व के की किया की अविश्व किया कि की किया की अविश्व किया किया कि CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

## दुर्वत \* क्रमविनिमयी प्रतिचित्रणों हेतु स्थिर बिंदु प्रमेव

फिशर 1501 द्वारा 1979 में यूसंसि का निम्न व्यापकीकरण प्रस्तुत किया गया :

प्रमेय 5.1. मान तें (m, d) एक पूर्ण दूरिक समिट है तथा S एवं T समिट M पर स्व-प्रतिवित्रण हैं. तब S एवं T का समिट M में स्थिर बिंदु होगा यदि और केवत यदि एक संतत प्रतिवित्रण A का समिट M से S(M) ∩ T(M) पर ऐसा अस्तित्व हो कि जो S एवं T के साथ क्रमविनिमयी हो व समिट M के प्रत्येक ×, y के तिए निम्न शर्त (\*) को संतुष्ट करें:

(\*) d(Ax, Ay) ( pd(Sx, Ty), नहां p∈(0,1).

ऐसा प्रतीत होता है कि उदत प्मेव से प्रेरणा प्राप्त कर पाठक 1371 ने क्रमविनिमेक्ता के स्थान पर दुर्बत\* क्रमविनिमेक्ता (देखें परिभाषा 1.9) का प्रवीम करते हुए निम्न वर्त (\*\*) के अधीन युसंसि का अन्य व्यापकीकरण प्रस्तुत किया.

मान तें  $R_+$  ऋणेतर संख्याओं का समुच्चय है तथा (M, d) एक पूर्ण दूरीक समिष्टि है. मान तें  $H = ch: R^5_+ \longrightarrow R_+:$  उपि सामिसंत्त है तथा प्रत्येक चर में अहरासमान है व प्रत्येक t > 0 के तिए  $r(t) = (t, t, a_1t, a_2t, a_3t)$  (t, ori  $a_1 + a_2 + a_3 = 4$ ) तथा M के प्रत्येक  $\times$ , y के तिए

(\*\*)  $d^2(Ax, Ay)$ 

( h(d2(Sx, Ty), d(Sx, Ax) . d(Ty, Ay),

d(Sx, Ay). d(Ty, Ax), d(Sx, Ax). d(Ty, Ax),

d(Sx, Ay), d(Ty, Ay)) .

हमें निम्न प्रमेयिका की आवरयकता होगी:

प्रमेविका 1.1 [196]. प्रत्येक t > 0 के लिए r(t) < t होगा यदि और केवल यदि  $r^n(t) = 0$ , जहां,  $r^n$ , r का n बार संयुक्त फलन है.

प्रस्तुत अनुभाग में हम प्रतिबंध (\*\*) का अध्ययन 2-दूरीक समष्टि में कर रहे हैं.

प्रमेय 5.2. मान लें ( $\times$ , d) एक पूर्ण 2-दूरीक समिष्ट है जिसमें d संतत है. मान लें समिष्ट  $\times$  पर A एक मनमाना स्व-प्रतिवित्रण है तथा समिष्ट  $\times$  पर S एवं  $\tau$  स्व-प्रतिवित्रण ऐसे हैं कि निम्निलित यतें संतुष्ट होती हैं.

- (5.2.1) दुर्बल \* क्रमविनिमयी युगलों -CA, S> एवं -CA, T> का ऐसा अस्तित्व है कि AX ⊂ SX ∧ TX;
- (5.2.2)  $\times$  में एक अनुक्रम  $-c \times_n$  का ऐसा अस्तित्व है जो  $A^2$  के सापेक्ष क्रमतः उपगामितः  $S^2$ -नियमित एवं  $T^2$ -नियमित है;
- (5.2.3) × के प्रत्येक x, y, a के लिए H में एक n ऐसा है कि

 $d^2(Ax, Ay, a)$ 

( h(d2(Sx, Ty, a), d(Sx, Ax, a) · d(Ty, Ay, a),

d(Sx, Ay, a), d(Ty, Ax, a), d(Sx, Ax,

a).d(Ty, Ax, a), d(Sx, Ay, a), d(Ty, Ay, a));

(5.2.4) किसी t > 0 के लिए,  $(t, t, 0, ft, 0) \le gt$ ,  $(t, t, 0, 0, 0, ft) \le gt$  जहां f = 2 के लिए g = 1 एवं f < 2 के लिए g < 1 और  $r(t) = (t, t, a, t, a_2t, a_3t) < t$ , जहीं,  $a_1 + a_2 + a_3 = 4$ .

तब A, S एवं T का एक अव्वितीय उभवनिष्ठ स्थिर विंदु होगा.

उपपत्ति.  $\times$  में  $\times$  लें. क्योंकि  $A(\times) \subseteq S(\times)$ ,  $\times_1 \in \times$  इस प्रकार ले सकते हैं कि  $A(\times_0) = S\times_1$ . इसी प्रकार , क्योंकि  $A(\times) \subseteq T(\times)$ ,  $\times_2 \in \times$  इस प्रकार है कि  $A\times_1 = T\times_2$ . व्यापक रूप में, हम  $\times$  में अनुक्रम  $C\times_n$  की रक्ना इस प्रकार कर सकते हैं कि

 $y_{2n} = Sx_{2n+1} = Ax_{2n}$ 

और

 $y_{2n+1} = Tx_{2n+2} = Ax_{2n+1}$ , n = 0, 1, 2, ....

निश्चयात्मक कथन 1.  $d_n(a) = d(y_n, y_{n+1}, a), d_n(a) \rightarrow 0$  के लिए (5.2.3) से

(5.2.5)  $d^2_{2n}(a) = d^2(Ax_{2n}, Ax_{2n+1}, a)$ 

 $= d^2(A \times_{2n+1}, A \times_{2n}, a)$ 

 $\leq h(d^2_{2n-1}(a), d_{2n}(a), d_{2n-1}(a), \theta,$ 

 $d_{2n}(a)[d_{2n-1}(a) + d_{2n}(a) + R_{2n-1}], \theta),$ 

जहाँ.  $R_{2n-1} = d(Ax_{2n-1}, Ax_{2n}, Ax_{2n+1}).$ 

अब यदि R<sub>2n-1</sub> > 0, तब (5.2.5) मैं a = A×<sub>2n-1</sub> रखने पर

 $R^{2}_{2n-1}$  ( h(0, 0, 0,  $2R^{2}_{2n-1}$ , 0)

 $\leq h(R^2_{2n-1}, R^2_{2n-1}, R^2_{2n-1}, 2R^2_{2n-1}, R^2_{2n-1})$ 

< R<sup>2</sup> 2n-1.

जो एक विरोध है. अतः R<sub>2n-1</sub> = 0 ·

पुनः (5.2.5) से

d<sup>2</sup>2n(a)

 $\leq h(d^2_{2n-1}(a), d_{2n}(a), d_{2n-1}(a), \theta,$ 

 $d_{2n}(a)[d_{2n-1}(a) + d_{2n}(a)], \theta)$ 

मान लें किसी n के लिए  $d_n > d_{n-1}$  , तब  $d_{n-1} + d_n = fd_n$  , f < 2 एवं n प्रत्येक वर में अह्रासमान है, इसलिए

$$d_{2n}^2(a) \leq h(d_{2n}^2(a), d_{2n}^2(a), \theta, fd_{2n}^2(a), \theta).$$

इसी प्रकार

 $d^2_{2n+1}(a) \leq h(d^2_{2n+1}(a), d^2_{2n+1}(a), \theta, \theta, fd^2_{2n+1}(a))$ 



किसी भी स्थिति में (5.2.4) से

d2n < gd2n ( d2n ( व्रीत g ( 1) 5

जो एक विरोध है . अतः किसी n के लिए

 $d_{n-1}(a) > d_n(a).$ 

पुन:

 $d^{2}_{1}(a) = d^{2}(Ax_{1}, Ax_{2}, a)$ 

 $(h(d^2_0(a), d_0(a), d_1(a), 0, 0, [d_0(a) + d_1(a)], d_1(a))$ 

 $(d^2_{\theta}(a), d^2_{\theta}(a), d^2_{\theta}(a), d^2_{\theta}(a), 2d^2_{\theta}(a))$ 

 $= r(d^2_{\theta}(a)) \cdot$ 

व्यापक रूप में,

 $d_{\eta}^{2}(a) \leq r^{\eta} d_{\theta}^{2}(a).$ 

यदि व > 0 तब प्रमेयिका 1.1 से

 $\text{Hin}_{n} d^{2}_{n}(a) = 0 \quad \text{Auto Hin}_{n} d_{n}(a) = 0.$ 

अब यदि  $d_0(a) = 0$  तब स्पष्ट है कि प्रत्येक n के लिए  $d_n(a) = 0$ ,

अतः

सीमा<sub>n</sub>  $d_n(a) = 0$ .



निरचयात्मक कथन 2. जबिक m = 0,1,2,...,

dn(ym) = 0.

स्पष्ट है कि m = n+2 के लिए उपरोक्त कथन सत्य है क्योंिक  $R_n = 0$ .

स्पष्टतया, यह कथन m = n, n+1 के लिए भी सत्य है. मान लें

m > n+1, m = n+p, p > 1.

अब यहां पर दो स्थितियाँ हैं:

- 1. जब m सम संख्या है.
- 2. जब m विषम संख्या है.

स्थंति 1.

$$d_{n}(y_{m}) \leq d_{n}(y_{m-1}) + d_{m-1}(y_{n}) + d_{m-1}(y_{n+1})$$

$$\leq d_{n}(y_{m-1}) + ch(d^{2}_{m-2}(y_{n}), d^{2}_{m-2}(y_{n}),$$

$$d^{2}_{m-2}(y_{n}), 2d^{2}_{m-2}(y_{n}), d^{2}_{m-2}(y_{n}))^{\frac{1}{2}}$$

$$+ \{h(d^{2}_{m-2}(y_{n+1}), d^{2}_{m-2}(y_{n+1}), d^{2}_{m-2}(y_{n+1}),$$

$$2d^{2}_{m-2}(y_{n+1}), d^{2}_{m-2}(y_{n+1}), d^{2}_{m-2}(y_{n+1}),$$

$$\leq d_{n}(y_{n+p-1}) + \{h^{p-1}(d^{2}_{n}(y_{n}), d^{2}_{n}(y_{n}),$$



$$d^{2}_{n}(y_{n}), 2d^{2}_{n}(y_{n}), d^{2}_{n}(y_{n}))^{\frac{1}{2}}$$

$$+ ch^{p-1}(d^{2}_{n}(y_{n+1}), d^{2}_{n}(y_{n+1}),$$

$$d^{2}_{n}(y_{n+1}), 2d^{2}_{n}(y_{n+1}), d^{2}_{n}(y_{n+1}))^{\frac{1}{2}}$$

$$= d_{n}(y_{n+p+1}) + 2 ch^{p-1}(0, 0, 0, 0, 0)^{\frac{1}{2}}$$

$$= d_{n}(y_{n+p-1}).$$

इसी प्रकार स्थित 2 के लिए सिद्ध किया जा सकता है कि

$$d_n(y_m) \leq d_n(y_{n+p-1}).$$

अतः प्रत्येक m के लिए

$$\underline{\langle} d_n(y_{n+p-1}) \underline{\langle} \dots \underline{\langle} d_n(y_{n+1}) = \emptyset.$$

अब यदि m < n, मान लें n = n+t, t> 1.

तब , त्योंिक dn+1(a) < dn(a),

$$d_{n}(y_{m}) = d_{m+t}(y_{m}) \leq d_{m+t-1}(y_{m}) \leq \cdots$$

$$\leq d_{m}(y_{m}) = 0.$$



निरचयात्मक कथन 3.  $d(y_1, y_1, y_p) = 0$ , जहां 1,1,  $p \in C0, 1, 2, ...$ 3 व्यापकता की किसी भी हानि के बिना हम  $J \in P$  ते सकते हैं. मान लें  $P = J + r \ge 1$ . तब

अन्तिम दो पद निरचयात्मक कथन 2 से शून्य हो जाते हैं.

फलत:

$$( q(a^{i}, a^{l}, a^{l}) = 0.$$

$$( q(a^{i}, a^{l}, a^{l+L-1}) ( .....$$

$$q(a^{i}, a^{l}, a^{l+L})$$

इस प्रकार यह कथन सिद्ध हुआ.

निरचयात्मक कथन 4.  $cy_n$ ) एक कोशी अनुक्रम है. क्योंकि सीमा  $a_n = 0$  इसिलए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि  $cy_{2n}$ ) एक कोशी अनुक्रम है. मान लें ऐसा नहीं है तब एक  $ext{8>0}$  ऐसा है कि प्रत्वेक पूर्णीक  $ext{2k}$  के लिए पूर्णीक  $ext{2n}$  एवं  $ext{2m}$ 

2k ( 2n(k) ( 2m(k)

को संतुष्ट करते हुए इस प्रकार हैं कि किसी 🖴 🗷 के लिए



(5.2.6)  $d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)}, a) \in$ 

प्रत्येक पूर्णींक 2(k) के लिए मान लें 2m(k), 2n(k) से अधिक न्यूनतम ऐसा पूर्णींक है जो (5.2.6) को संतुष्ट करता है. इस प्रकार

(5.2.7)  $d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-2}, a) \in \mathbf{E}$ 

तब प्रत्येक 24 के लिए

E ( d(y2n(k)' y2m(k)' a)

 $\frac{d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-2}, a) + d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)}, y_{2m(k)-2})}{d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-2}, a) + d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-2})}$ 

 $+ d(y_{2m(k)-2}, y_{2m(k)}, a)$ 

वयोंकि मध्य पद ( यहां तथा निम्नलिखित असमिका के दांवे पद्म में भी यून्य हो नाता है) और

 $d(y_{2m(k)}, y_{2m(k)-2}, a)$ 

 $\leq d(y_{2m(k)}, y_{2m(k)-1}, a) + d(y_{2m(k)}, y_{2m(n)-1}, a)$ 

 $+ d(y_{2m(k)-1}, y_{2m(k)-2}, a)$ 

हमें जात है कि

 $\mathcal{E} \left( d(y_{2n(k)}, y_{2n(k)}, a) \right)$ 

 $\frac{\langle d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-2}, a) + d_{2m(k)-1}(a) + d_{2m(k)-2}(a)}{\langle d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-2}, a) + d_{2m(k)-1}(a) + d_{2m(k)-2}(a)}$ 

अब (5.2.7) एवं निरवयात्मक कथन । से

(5.2.8)  $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1$ 

असिन्क। त्रिभुजीय, एवं निरंचयात्मक कथन उ के प्रयोग से स्पष्ट है कि,

 $|d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-1}, a) - d(y_{2n(k)}, \chi_{2m(k)}, a)| \leq d_{2m(k)-1}(a)$ 

 $d(y_{2n(k)+1}, y_{2m(k)-1}, a) - d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)}, a)$ 

 $\langle d_{2m(k)-1}^{(q)+d} + d_{2n(k)}^{(q)} \rangle$ 

क्योंकि (5.2.5) तथा (5.2·7) से, k→∞ पर

(5,2,9)  $d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-1}, a) \rightarrow \varepsilon$ 

और

(5.2.10)  $d(y_{2n(k)+1}, y_{2m(k)-1}, a) \rightarrow \epsilon$ .

अब

 $d(y_{2n(k)}, y_{2n(k)}, a)$ 

 $(d_{2n(k)}(a) + d(y_{2n(k)+1}, y_{2m(k)}, a)$ 

 $+ d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)}, y_{2n(k)+1})$ 

 $(d_{2n(k)}(a) + Ch(d^2(y_{2n(k)}, y_{2m(k)-1}, a))$ 

 $d_{2n(k)}(a)$ ,  $d_{2m(k)-1}(a)$ ,  $d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)}, a)$ .

 $d(y_{2m(k)-1}, y_{2m(k)+1}, a), d(y_{2n(k)}, y_{2m(k)}, a).$ 

d2m(k)-1(a)1/2 +

k का सीमान्त मान लेने पर निश्चवात्मक कथन 1, (5.2.8), (5.2.9), (5.2.10), एवं ९ के प्रत्येक वर में अह्रासमान गुण और उपिर सामि सांतत्व से

ε(th(ε², θ, ε², θ, θ))1/2 ( r1/2(ε²) ( ε

जो एक विरोध है, अतः अनुक्रम  $c_{A\times_n}$  कोशी होगा और इसिलए समिष्ट  $\times$  की पूर्णता से  $\times$ के किसी बिंदु = पर अभिसरित होगा. क्योंकि अनुक्रमों  $c_{S\times_{2n+1}}$  एवं  $c_{T\times_{2n}}$ ),  $c_{A\times_n}$  के उपानुक्रम हैं इसिलए ये भी = पर अभिसरित होंगे. क्योंकि = एवं = संतत हैं. अतः

STx2n -> Sz it TSx2n+1 -> Tz.

अत:

$$d(STx_{2n}, TSx_{2n+1}, a) = d(SAx_{2n-1}, TAx_{2n}, a)$$

 $\leq d(SAx_{2n-1}, ASx_{2n-1}, a) + d(ASx_{2n-1}, ATx_{2n}, a)$ 

+  $d(ATx_{2n}, TAx_{2n}, a) + d(SAx_{2n-1}, TAx_{2n}, ASx_{2n-1})$ 

+ d(ASx2n-1, TAx2n, ATx2n)

THE STREET SE THE THE STREET

दुर्बल \* क्रमविनिमेयता से

(5.2.11)

d(STx2n, TSx2n+1, a)

 $(d(S^2 \times_{2n-1}, A^2 \times_{2n-1}, a) + d(A^2 \times_{2n}, T^2 \times_{2n}, a)$ 

+ d(SAx<sub>2n-1</sub>, ATx<sub>2n</sub>, a)

+  $d(S^{2}x_{2n-1}, A^{2}x_{2n-1}, TAx_{2n-1})$ 

+  $d(A^2 \times_{2n}, T^2 \times_{2n}, AS \times_{2n-1})$ 

और (5.2.3) से

The state of the s

d(ASx<sub>2n-1</sub>, ATx<sub>2n</sub>, a)

 $\leq \{h(d^2(S^2 \times_{2n-1}, T^2 \times_{2n}, a), d(S^2 \times_{2n-1}, AS \times_{2n-1}, a).\}$ 

 $d(T^2 \times_{2n}, AT \times_{2n}, a), d(S^2 \times_{2n-1}, AT \times_{2n}, a)$ 

 $d(T^2x_{2n}, ASx_{2n-1}, a), d(S^2x_{2n-1}, ASx_{2n-1}, a).$ 

 $d(T^2 \times_{2n}, AS \times_{2n-1}, a), d(S^2 \times_{2n-1}, AT \times_{2n}, a).$ 

 $d(T^2 \times_{2n}, AT \times_{2n}, a)$ 

(5.2.12)  $\leq \{h(d^2(S^2 \times_{2n-1}, T^2 \times_{2n}, a), [d(S^2 \times_{2n-1}, SA \times_{2n-1}, a) + d(S^2 \times_{2n-1}, A^2 \times_{2n-1}, a)\}$ 

$$Id(T^{2}x_{2n}, TAx_{2n}, a) + d(T^{2}x_{2n}, A^{2}x_{2n}, a)],$$

$$[d(S^{2}x_{2n-1}, TAx_{2n}, a) + d(T^{2}x_{2n}, A^{2}x_{2n}, a)].$$

$$Id(T^{2}x_{2n}, SAx_{2n-1}, a) + d(S^{2}x_{2n-1}, A^{2}x_{2n-1}, a),$$

$$[d(S^{2}x_{2n-1}, SAx_{2n-1}, a) + d(S^{2}x_{2n-1}, A^{2}x_{2n-1}, a)].$$

$$[d(T^{2}x_{2n}, SAx_{2n-1}, a) + d(S^{2}x_{2n-1}, A^{2}x_{2n-1}, a)],$$

$$[d(S^{2}\times_{2n-1}, TAX_{2n}, a) + d(T^{2}\times_{2n}, A^{2}\times_{2n}, a)].$$

$$[d(T^{2}x_{2n}, TAx_{2n}, a) + d(T^{2}x_{2n}, A^{2}x_{2n}, a)])$$

यदि d(Sz, Tz, a) > 0 - तब n का सीमान्त मान लेने पर (5.2.11) से, (5.2.12) एवं (5.2.2) का प्रयोग करने पर

d(Sz, Tz, a)(Ch( $d^2(Sz, Tz, a), 0, d^2(Sz, Tz, a), 0, 0))1/2$ 

< r1/2(d2(Sz, Tz, a)</pre>

( d(Sz, Tz, a)

जो एक विरोध है, इसलिए Sz = Tz.

# पुनः त्रिभुजीय असमिका से

$$\leq d(SAx_{2n+1}, ASx_{2n+1}, a) + d(ASx_{2n+1}, Az, a)$$

# अब (5.2.3) एवं ca,so की दुर्वल कमिविनिमेक्ता का प्रयोग करने पर

$$\leq d(S^2 \times_{2n+1}, A^2 \times_{2n+1}, a) + \leq h(d^2(S^2 \times_{2n+1}, Tz, a),$$

$$[d(S^2x_{2n+1}, SAx_{2n+1}, a) + d(S^2x_{2n+1}, A^2x_{2n+1}, a)].$$

$$d(Tz, Az, a), d(S^2x_{2n+1}, Az, a).[d(Tz, SAx_{2n+1}, a)]$$

+ 
$$d(S^2 \times_{2n+1}, A^2 \times_{2n+1}, a)$$
],  $[d(S^2 \times_{2n+1}, SA \times_{2n+1}, a)$ 

+ 
$$d(S^2 \times_{2n+1}, A^2 \times_{2n+1}, a)$$
]. [d(Tz, SAx<sub>2n+1</sub>, a)

+ 
$$d(S^2 \times_{2n+1}, A^2 \times_{2n+1}, a)$$
],  $d(S^2 \times_{2n+1}, Az, a)$ .

$$d(Tz, Az, a)$$
<sup>1/2</sup> +  $d(S^2x_{2n}, A^2x_{2n}, Az)$  •

अब n का सीमान्त मान लेने पर (5.2.2) से

d(Sz, Az, a)

( €h(d²(Sz, Tz, a), d(Sz, Tz, a), d(Tz, Az, a),

d(Sz, Az, a). d(Tz, Sz, a), d(Sz, Sz, a).

d(Tz, Sz, a), d(Sz, Az. a). d(Tz, Az, a))) 1/2

( Ch(0, 0, 0, 0, d<sup>2</sup>(Sz, Az, a)))1/2

 $(r^{1/2}(d^2(Sz, Az, a))$ 

( d(Sz, Az, a) .

यह दर्शांता है कि Sz = Az, अतः Az = Sz = Tz.

d(Az, Axon, a)

 $\langle \text{ Ch}(d^2(Sz, Tx_{2n}, a), d(Sz, Az, a), d(Tx_{2n}, Ax_{2n}, a), \rangle$ 

d(Sz, Ax2n, a), d(Tx2n, Az, a), d(Sz, Az, a).

 $d(Tx_{2n}, Az, a), d(Sz, Ax_{2n}, a).$ 

d(Tx2n, Ax2n, a));1/2,

n का सीमान्त मान लेने पर

 $d(Az, z, a) \le ch(d^2(Sz, z, a), 0, d(Sz, z, a),$ 

d(z, Az, a), 0, 0)) 1/2

 $(r^{1/2}(d^2(z, Az, a)$ 

( d(Az, z, a)

जो एक विरोध है इसलिए

z = Az = Sz = Tz .

अतः य प्रतिचित्रणों A, S एवं T का उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

अब हम दिलायेंगे कि यह स्थिर बिंदु अद्वितीय है. मान लें × में एक अन्य बिंदु  $z_1$  का अस्तित्व ऐसा है कि

तब

$$d^{2}(z, z_{1}, a) = d^{2}(Az, Az_{1}, a)$$

 $(h(d^2(Sz, Tz_1, a), d(Sz, Az, a), d(Tz, Az_1, a),$ 

d(Sz, Az<sub>1</sub>, a), d(Tz<sub>1</sub>, Az, a), d(Sz<sub>1</sub>, Az<sub>1</sub>, a).

d(Tz<sub>1</sub>, Az, a), d(Sz, Az<sub>1</sub>, a), d(Tz<sub>1</sub>, Az<sub>1</sub>, a))

$$( -4(d^2(z, z_1, a), 0, d^2(z, z_1, a), 0, 0)$$
  
 $( -4(d^2(z, z_1, a), 0, 0)$   
 $( -4(d^2(z, z_1, a), 0, 0)$ 

जिससे

z = z<sub>1</sub>.

the man I is them been a fee, for it for mixed a mix on his

के हैं को संक्रीताकी बहुन विकास को के बहुन प्रकृषि का सामानिक से करिया

## तृतीय अध्याय

## मटकोवस्की संकुचन सिद्धांत

प्रस्तुत अध्याय में उन प्रतिवित्रण निकार्यों के लिए स्थिर एवं संपात समीकरणों के साधन प्राप्त किये गये हैं जो मटकोवस्की संकुचन सिद्धांत एवं युंक संकुचन सिद्धांत का व्यापकीकरण एवं एकीकरण करते हैं. इस अध्याय के दो अनुभाग हैं:

- 1. पारंभिकी
- 2. परिणाम

1

#### प्रारंभिकी

बासंसि के व्यापकीकरण के ध्येय से मटकोवस्की [1143-[1153 ने 1973 में एक प्रतिवित्रण निकाय के लिए n दूरीक समिष्टियों के गुणन पर एक स्थिर बिंदु प्रमेय प्राप्त किया. सर्वप्रथम हम मटकोवस्की के अनुसरण पर आवश्यक संकेतों को उत्तृतेष्ठ कर रहे हैं:

मान तें  $(c_{ik}^{(0)})$  एक वर्ग आव्यूह है, जहाँ  $c_{ik}^{(0)}$ , i,  $k=1,\ldots,n$  वास्तिविक संख्याएं हैं. आव्यूहों  $(c_{ik}^{(0)})$  का अनुक्रम आवर्ततः इस प्रकार पारिभाषित है:

$$\mathfrak{c}_{ik}^{(1)} = \begin{cases} a_{ik} & \text{vist } i = k \\ \\ 1 - a_{ik} & \text{vist } i \neq k, \end{cases}$$

$$i, k=1,..., n-t-1, t=0, 1,..., n-2.$$

उत्तेख्य है कि (c(t)) pa (n-t) × (n-t) वर्ष आव्यूह है. निम्न प्रमेषिका दस्तुतः मटकोवस्की व्वारा प्रवत्त है (साथ ही देवें (31), (176)).

प्रमेर्विका 1.1. प्रान तें  $c_{1k}^{(1)} > 0$ , i,k=1,...,n. तब असमिका निकाय

(1.1.1) 
$$\sum_{k=1}^{n} a_{1k} r_{k} (r_{1}, i=1,...,n)$$
 on von धनात्मक साधन  $r_{1} > 0$ ,  $i=1,...,n$ , होमा बिंद और केंद्रल बंदि निम्न असमिकाएं संतुष्ट हों:

$$(1,1,2)$$
  $\varsigma_{ii}^{(t)} > 0$ ,  $i=1,\ldots,n+1-t$ ,  $t=1,\ldots,n$ .

मान लें (1.1.1) में पारिभाषित असमिका का r<sub>1</sub>, 1=1,...,n एक साधन है तथा

(1.1.3) 
$$h = 3 \log \pi H_1(r_1 \sum_{k=1}^{n} a_{ik} r_k).$$

असमिकाओं (1.1.1) की समांगता के आतोक में ल्हार्ड और h€ (0,1). मान तें ७ एवं ८ ऐसी ऋषेतर संख्याएं हैं कि।

(1:1.4)  $\theta \le 2b + 2c < 1-h$ .

सुविधा के लिए मान लें  $(v_1, v_2, ..., v_n) = v(1,n)$ ,  $(v_{i1}, v_{i2}, ..., v_{in})$   $= v_i(1,n)$ ,  $X = X_1 \times X_2 \times ... \times X_n$ .

### मटकोवस्की प्रमेय [1141-[115]

प्रमेय 1.2. मान लें  $(\times_i, d_i)$ ,  $i=1,\ldots,n$ , पूर्ण दूरीक समिष्टियां हैं तथा  $T_i: \times \longrightarrow \times_i$ ,  $i=1,\ldots,n$ . यदि  $a_{ik}$ ,  $i,k=1,\ldots,n$  का अस्तित्व इस प्रकार हो कि  $\times_k$  के सभी अवयर्वों  $\times_k$ ,  $y_k$ ,  $k=1,\ldots,n$  के लिए

(1.2.1) 
$$d_i(T_i(x(1,n)), T_i(y(1,n))) \leq \sum_{k=1}^n a_{ik}d_k(x_k, y_k)$$

और c(t) > 0, i = 1, ..., n-t, t = 0, ..., n-1, संतुष्ट हों तब समीकरण निकाय

- (1.2.2)  $x_i = T_i(x(1,n)), i = 1, ..., n,$  on  $x_i = x_i$  on  $x_$
- (1.2.3)  $x_i^{m+1} = T_i(x^m(1,n)), m = 0,1,...,$ i=1,...,n 3[Hसिरित होते हैं और

(1.2.4) 
$$x_i = \text{Hilf }_m x_i^m, i=1,...,n.$$

उक्त प्रमेय मटकोवस्की संकुचन सिद्धांत (<u>मसंसि</u>) के नाम से जाना जाता है (देखें, [176]) एवं C1.2.1) को मटकोवस्की संकुचन शर्त कहा जाता है.

जरिवक [31] ने बहुमानी प्रतिवित्रण निकारों के लिए मसंसि का विस्तारण एवं व्यापकीकरण किया जो अन्य परिणामों के साथ बहुमानी प्रतिवित्रणों के लिए नाइलर [119] के संकुचन सिद्धांत को भी अंतर्निहित करता है. मटकोवस्की उपपत्ति तकनीक का अनुसरण करते हुए जरिवक [32] एवं रेइडी-सुबमण्यम्[142] ने क्रमशः एडेलिस्टिन [44] एवं क्रासनोसेलस्की [100] के स्थिर, बिंदु प्रमेवों को वो प्रतिवित्रण निकार्यों के लिए सिद्ध किया. उल्लेख्य है कि मटकोवस्की प्रकार के स्थिर बिंदु प्रमेव फलनक समीकरणों के साधनों के लिए उपयोगी हैं.

दूरीक समिष्टियों के कार्तीय गुणन पर प्रतिवित्रण निकार्यों हेतु कोमिनेक 1993 के संपात प्रमेय, सिंह-कुलश्रेष्ठ 1763 के स्थिर विंदु प्रमेंय, मसंसि तथा आईसेकी-वर्ग-वर्ग (देखें 1783 व 1823) आदि के 2-दूरीक समिष्ट में परिवर्त प्राप्त करना ही आगामी अनुभाग का प्रमुख उद्देश्य है. वस्तुत: 2-दूरीक समिष्ट पर मटकोवस्की प्रकार के संकुचन प्रतिवित्रणों के अध्ययन का यह प्रथम प्रयास है.

CALLER STREET, SECONDARY OF THE

2

#### परिणाम

प्रमैंय 2.1. मान तें  $(x_i, d_i)$ , i = 1, ..., n, पूर्ण 2-दूरीक समिष्टियों हैं तथा  $a_{ik}$ , b,  $c \geq 0$  (1, k = 1, ..., n) प्रतिबंधों (\*),(\*\*), (1.1.1), (1.1.3) एवं (1.1.4) द्वारा पारिभाषित हैं. मानलें प्रतिवित्रण निकाय  $P_i$  एवं  $Q_i : X \rightarrow X_i$ , i = 1, ..., n, लिक्न न्यंग ब्रोतिं

(2.1.1)  $d_i(P_i(x(1,n)), Q_i(y(1,n)), P_i)$ 

$$\stackrel{\leftarrow}{\leq} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} d_{k}(x_{k}, y_{k}, p_{k})$$

+  $b[d_i(x_i, P_i(x(1,n)), p_i) + d_i(y_i, Q_i(y(1,n)), p_i)]$ 

+  $c[d_i(x_i, Q_i(y(1,n)), p_i) + d_i(P(x(1,n)), y_i, p_i)];$ 

को सभी  $(\times (1,n), y(1,n), p1) \in \times \times \times \times \times_i$  के तिए संतुष्ट करते हैं तब  $\times_i$  में ऐसे बिन्दुओं  $\times_i$ ,  $i=1,\ldots,n$  का अस्तित्व होता है कि

$$P_{i}(x(1,n)) = x_{i} = Q_{i}(x(1,n)).$$

उपपत्ति. प्रमेयिका 1.1.1 एवं (1.1.3) से धनात्मक संख्याएं  $r_1$ ,  $r_2$ ,..., $r_n$  इस प्रकार छाँट सकते हैं कि

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \leqslant hr_i, i = 1, \dots, n,$$

+ bld((x), P((x(1,n)), P() + d((x), Q((x(1,0)), R()) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

 $\times_{i}$  में मनमाने  $\times_{i}^{0}$ ,  $i=1,\ldots,n$  के लिए अनुक्रम  $\mathbb{C}_{i}^{\infty}$ ? निम्न प्रकार पारिभाषित करें:  $\times_{i}^{2m+1} = P_{i}(\times^{2m}(1,n)) \text{ एवं } \times_{i}^{2m+2} = Q_{i}(\times^{2m+1}(1,n)), \text{ } m = 0,1,2,\ldots$  चूंकि हम मान सकते हैं कि  $d_{i}(\times_{i}^{0},\times_{i}^{1},P_{i}) \subseteq \Gamma_{i}$ ,  $i=1,\ldots,n$ ; इसिन्निप्ट

(2.1.1) द्वारा

$$d_{1}(x_{1}^{1}, x_{1}^{2}, p_{1}) = d_{1}(P_{1}(x^{0}(1,n)), Q_{1}(x^{1}(1,n)), p_{1})$$

$$\leq \sum_{k=1}^{n} a_{1k}d_{k}(x_{k}^{0}, x_{k}^{1}, p_{k})$$

$$+ b[d_{1}(x_{1}^{0}, P_{1}(x^{0}(1,n)), p_{1}) + d_{1}(x_{1}^{1}, Q_{1}(x^{1}(1,n)), p_{1})]$$

+  $c[d_i(x_i^1, P_i(x^0(1,n)), p_i) + d_i(x_i^0, Q_i(x^1(1,n)), p_i)]$ 

अर्थात् वर्षा

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

अब यदि  $d_i(x_i^0, x_i^1, x_i^2) > 0$ . तब (2.1.3) मैं  $p_i = x_i^0$  रखने पर (1 - b) $d_i(x_i^0, x_i^1, x_i^2) \leq 0$ 

अर्थात्  $d_1(x_1^0, x_1^1, x_1^2) = 0$ , i = 1, ..., n.

अस्तु (2.1.3) द्वारा

 $d_1(x_1^1, x_1^2, p_1) \le qr_1$ ,  $d_1(x_1^1, x_1^2, p_1) \le qr_1$ ,

इसी प्रकार  $d_1(x_1^2, x_1^3, p_1) \leq q^2r_1$ . आगमनतः

 $d_{i}(x_{i}^{m}, x_{i}^{m+1}p_{i}) \leq q^{m}r_{i}, \sigma \tilde{\epsilon}^{m} = 1, 2, \dots$ 

अतः  $c \times_{1}^{m} >$ ,  $i=1,\ldots,n$ , कोशी अनुक्रम है अर्थात्  $\times_{1}$  के प्रत्येक  $P_{1}$  हेतु  $d_{1}(\times_{1}^{m}, \times_{1}^{t}, P_{1}) \longrightarrow 0$  जैसे ही  $m,t \longrightarrow \infty$  . बूँकि समिष्ट्यों की पूर्णता के कारण प्रत्येक  $c \times_{1}^{m} >$  का  $\times_{1}$  में एक सीमा बिंदु होगा और इसे  $u_{1}$  मान तें,  $i=1,2,\ldots,n$  अब त्रिभुजीय असमिका से

$$d_{i}(u_{i}, P_{i}(u(1,n)), P_{i}) \leq d_{i}(u_{i}, x_{i}^{2m+2}, P_{i})$$

$$+ d_{i}(P_{i}(u(1,n)), Q_{i}(x^{2m+1}(1,n)), P_{i})$$

$$+ d_{i}(u_{i}, P_{i}(u(1,n)), x_{i}^{2m+2})$$

$$\leq d_{i}(u_{i}, x_{i}^{2m+2}, p_{i}) + \sum_{k=1}^{n} a_{ik} d_{k}(x_{k}^{2m+1}, u_{k}, p_{k})$$

$$+ b[(d_{i}(u_{i}, P(u(1,n)), p_{i}) + d_{i}(x_{i}^{2m+1}, x_{i}^{2m+2}, p_{i})]$$

$$+ c[d_{i}(x_{i}^{2m+1}, P_{i}(u(1,n)), p_{i}) + d_{i}(u_{i}, x_{i}^{2m+2}, p_{i})]$$

#### और जैसे ही $m \to \infty$

 $(1 - b - c)(d_i(u_i, P_i(u(1,n)), p_i) \le 0$  प्राप्त होता है, जिससे  $u_i = P_i(u(1,n)), i = 1, ..., n$ . इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि  $v_i = Q_i(u(i,n)), i = 1, ..., n$ ?

अस्तुं  $u_i$  समीकरणाँ  $P_i(x(1,n)) = Q_i(x(1,n)) = x_i, i=1,...,n$  का एक साधन है. यह साधन अव्वितीय है क्योंकि यदि  $\overline{u}_i$  दूसरा संभावित साधन हो तो, चूँकि हम मान सकते हैं कि  $d_i(u_i, \overline{u}_i, p_i) \leq r_i$ , i=1,...,n, (2.1.1) से

$$\begin{aligned} d_{i}(u_{i}, \overline{u}_{i}, p_{i}) &= d_{i}(P_{i}(u(1,n), Q_{i}(\overline{u}(1,n), p_{i})) \\ &\leq \sum_{k=1}^{n} a_{ik}d_{k}(u_{k}, \overline{u}_{k}, p_{k}) + b[d_{i}(u_{i}, P_{i}(u(1,n)), p_{i})) \\ &+ d_{i}(\overline{u}_{i}, Q_{i}(\overline{u}(1,n)), p_{i})] + c[d_{i}(\overline{u}_{i}, P_{i}(u(1,n)), p_{i})) \\ &+ d_{i}(u_{i}, Q_{i}(\overline{u}(1,n)), p_{i})] &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}d_{k}(u_{k}, \overline{u}_{k}, p_{k}) \\ &+ 2cd_{i}(u_{i}, \overline{u}_{i}, p_{i}) &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}r_{k} + 2cr_{i} \leq (h + 2c)r_{i}. \end{aligned}$$

+ 4, (4, 2, (4, 1, 1)), 8, 11 + 614, (4, 1, 1, (4, 1, 11)), 9, 1 

आगमनतः किसी धन पूर्णीक 7m के लिए

 $d_{i}(u_{i}, \overline{u}_{i}, p_{i}) \leq (h + 2c)^{m}r_{i}$ .

जिससे  $\times_i$  के प्रत्येक  $P_i$  के लिए  $d_i(u_i, u_i, P_i) = 0$  प्राप्त होता है। क्योंकि  $0 \le h + 2c < 1$ , अस्तु  $u_i = u_i$ ,  $i = 1, \ldots, n$ . उपपत्ति पूर्ण हुई.

टिप्पणी 2.1.1. उपर्युक्त प्रमेय में b = c = 0, P, = Q,,
i=1,...,n, तें तो मटकोवस्की प्रमेय (देखें, प्रमेय 1.2) का 2-दूरीक परिदर्त प्राप्त होता है।

िटपणी 2.1.2. उपर्युक्त प्रमेव में b = c = 0,  $P_i = Q_i$ , i = 1 तें तो आईसेकी [78], आईसेकी-सर्मा-सर्मा [82] से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं

िटपणी 2.1.3. उपर्युक्त प्रमेय में यदि ८ = ७ तें तो दो प्रतिवित्रण निकाय के लिए सिंह-कुलश्रेष्ठ € 1763 प्रमेय का 2-दूरीक समिष्ट में विस्तारण प्राप्त होता है.

प्रमेय 2.2. मान लें  $A_1$ ,  $A_2$ ,...,  $A_n$  मनमाने अरिक्त समुच्चय हैं एवं  $X_1$ ,  $X_2$ ,...,  $X_n$  क्रमशः  $d_1$ , i=1,..., n, 2-दूरिक के साथ 2-दूरिक समिष्ट्यां हैं तथा  $a_{1k}$ , b, c  $\geq$  0(1, k=1,..., n) प्रतिबंधो (\*), (\*\*), (1.1.1), (1.1.3) एवं (1.1.4) द्वारा पारिभाषित हैं. यदि प्रतिचित्रण निकाय  $P_1$  एवं  $S_1$ :  $A \rightarrow X_1$ , i=1,..., n, रात (2.2.1) को संतुष्ट करते हा,  $P_1$ (A) C  $S_1$ (A),  $S_1$ (A)( $C \times X_1$ ) पूर्ण उपसमिष्ट्यों हें, i=1,..., n, C C

(2.2.1)  $d_i(P_i(x(1,n)), P_i(y(1,n)), P_i)$ 

 $\leq \sum_{k=1}^{n} a_{ik} d_{k} (S_{k}(x(1,n), S_{k}(y(1,n), P_{k}) + b[d_{i}(S_{i}(x(1,n)), P_{i}(y(1,n)), P_{i}$ 

$$P_{i}(x(1,n)), p_{i});$$

जहां सभी ( $\times$ (1, $\pi$ ), y(1, $\pi$ ),  $P_1$ ) कार्तीय गुणन  $A \times A \times \times_1$  के सदस्य हैं, तब समीकरण निकाय  $P_1(\times(1,\pi)) = Q_1(y(1,\pi))$ ,  $1=1,\ldots,n$ , के A में साधन प्राप्त होते हैं.

उपपितत. प्रमेय 2.1 के समान धनात्मक संख्याएं  $r_1$ ,  $r_2$ ,...,  $r_n$  इस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं कि

$$a_{ik}r_k < hr_i, i=1,...,n$$

चूंकि  $P_i(A) \subset S_i(A)$ . इसितए  $A_i$  में मनमाने  $\times_i$  के तिए  $A_i$  में  $C_i^{(i)}$  एवं  $S_i(A)$  में  $C_i^{(i)}$  अनुक्रमों की रचना इस प्रकार की जा सकती है:

$$P_{i}(x^{2m}(1,n)) = S_{i}(x^{2m+1}(1,n)) = z_{i}^{2m+1}$$
 $V_{i}(x^{2m+1}(1,n)) = S_{i}(x^{2m+2}(1,n)) = z_{i}^{2m+2}, m = 0, 1, 2, \dots$ 

वूँकि स्म मान सकते हैं कि

$$d_{i}(z_{i}^{1}, z_{i}^{2}, p_{i}) \leq r_{i}, r_{i} \geq 1, i = 1, \dots, n.$$

तब (2.2.1) से

THE SEE

$$(2.2.2) d_{1}(z_{1}^{2}, z_{1}^{3}, p_{1}) = d_{1}(P_{1}(x^{1}(1,n)),$$

$$P_{1}(x^{2}(1,n)), p_{1}) \subseteq \sum_{k=1}^{n} a_{1k}d_{k}(z_{k}^{1}, z_{k}^{2}, p_{k})$$

$$+ b[d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{2}, p_{1}) + d_{1}(z_{1}^{2}, z_{1}^{3}, p_{1})] + c[d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{3}, p_{1})]$$

$$+ d_{1}(z_{1}^{2}, z_{1}^{2}, p_{1})],$$

$$(2,2,3) d_{1}(z_{1}^{2}, z_{1}^{3}, p_{1}) \leq \sum_{k=1}^{n} a_{1k} d_{k}(z_{k}^{1}, z_{k}^{2}, p_{k})$$

$$+ b[d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{2}, p_{1}) + d_{1}(z_{1}^{2}, z_{1}^{3}, p_{1})] + c[d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{2}, p_{1})]$$

+  $d_1(z_1^2, z_1^3, p_1) + d_1(z_1^1, z_1^2, z_1^3)$ ( $= \frac{1}{4}$ ) 2- $= \frac{1}{4}$  2- $= \frac{1}{4}$   $= \frac{1}{4}$ ) 3  $= \frac{1}{4}$ 

यदि  $d_1(z_1^1, z_1^2, z_1^3) > 0$ -तब (2.2.2) में  $p_1 = z_1^1$  रखने पर

जिससे  $d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{2}, z_{1}^{3}) \leq b \cdot d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{2}, z_{1}^{3})$   $d_{1}(z_{1}^{1}, z_{1}^{2}, z_{1}^{3}) = \theta,$  क्वोंकि b < 1.

अस्तु (2.2.3) से

 $d_i(z_i^2, z_i^3, P_i) \le (h+b+c)/(1-b-c) r_i = qr_i$ ,  $d_i(z_i^2, z_i^3, P_i) \le (h+b+c)/(1-b-c)$ .

इसी तरह

$$d_{i}(z_{i}^{3}, z_{i}^{4}, p_{i}) \leq q^{2}r_{i}$$

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

आगमनत:

 $d_{i}(z_{i}^{2m+1}, z_{i}^{2m+2}, p_{i}) \leq q^{m}r_{i}, m = 1, 2, ..., n$  अंतः  $cz_{i}^{m}$ ,  $i=1, \ldots, n$  कोशी अनुक्रम हैं वृंकि समिष्टि  $\times_{i}$ ,  $i=1, \ldots, n$  के प्रत्येक उपस्मिष्ट्य पूर्ण हैं इसिन्ए  $cz_{i}^{m}$ ? की  $S_{i}(A)$   $i=1, \ldots, n$  में सीमा होगी, जिसे  $u_{i}$ ,  $i=1, \ldots, n$  कह सकते हैं. अब मान लें  $S^{-1}u_{i}$ ,  $i=1, \ldots, n$   $v_{i}(1,n)$  एक बिंदु है. तब  $S_{i}(v_{i}(1,n)) = u_{i}$ .

अब (2.2.1) सें

$$d_{i}(S_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i})$$

$$\leq d_{i}(S_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(x^{2m+2}(1,n)), P_{i}) + d_{i}(P_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(x^{2m+2}(1,n)), P_{i}) + d_{i}(S_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(x^{2m+2}(1,n))) \leq d_{i}(S_{i}(u_{i}(1,n)), z_{i}^{2m+3}, P_{i})$$

$$+ \sum_{k=1}^{n} a_{ik}d_{k}(S_{k}(u_{k}(1,n)), z_{k}^{2m+2}, P_{k}) + bid_{i}(S_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(u_{i}(1,n)), P_{i}(u_{i}(1$$

m का सीमांत मान लेने पर

anners of calment, after of company of the second of the s

c a ((S ((b) (1.0)), P ((0.0) (1.0)), P ( ) + d (0) (1.0))

P(x20+2(1,n)), P() + d((5,(0)(1,n)), P((0,1)S+0Sx), P((0,1)S+0Sx)), P((0,1)S+0Sx), P((0,1)Sx), P((0

Proceedings (continued of the Continued of the Continued

+ \frac{\gamma}{\chi\_{\text{max}}} a\_{\text{k}} d\_{\text{R}} (g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text{R}}(g\_{\text

blest trul seed of the seed of

e details, wheelerson who

(pale ((())) a) 4 (((())) 1) (9) (9)

1314(2013) 4 ((1.11) us (2) to (2) (2)

अत:

$$S_i(v_i(1,n)) = P_i(v_i(1,n), i = 1,2,...,n.$$

िएपणी 2.2.1. उपर्युक्त प्रमेय 2.2 मैं  $b = c = \theta$ ,  $A_i = x_i$  एवं  $S_i(x(1,n) = x_i)$  (जहां प्रत्येक  $x_i \in A_i$ ,  $i = 1, \ldots, n$ ) िलया जाय तब प्रमेय 1.2 का 2-दूरीक समिष्ट में विस्तार प्राप्त होता है और यदि i = 1 लें तो आईसेकी-शर्मा-शर्मा (1783), 1823 से बेह्तर परिषाम प्राप्त होते हैं.

टिप्पणी 2.2.2. कोमिनेक का संपात प्रमेव 199, प्रमेव 13 जो कि गोबेल 1643 के संपात प्रमेव एवं मसंसि का व्यापकीकरण है, उपर्युक्त प्रमेव 2.2 में b = c = 0 लेने पर प्राप्त किया जा सकता है.

िटपणी 2.2.3. उपर्युक्त प्रमेय 2.2 मैं b = c = 0,  $A_i = x_i$ , i = 1 तेने पर युंक संकुचन सिद्धांत c = 1 का संपाती भाग प्राप्त होता है.

to again than text at an and an extension of the control of the co

## वतुर्थ अध्याय

# 2-बानाख समिष्ट में स्थिर बिंदु प्रमेय

इस अध्याय में 2-बानाल समिष्ट के संब्त अवमुल उपसमुख्वयों पर पारिभाषित क्रमविनिमयी प्रतिवित्रणों के स्थिर बिंडु के अस्तित्व का अध्ययन किया गया है. इस अध्याय के अनुभाम हैं:

- 1. प्रारंभिकी
- 2. परिपाम

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

2. SITWIN

1

### पारंभिकी

हाल ही में पाठक [138] ने बानाए समिष्ट × के (श्वरिक्त) अवमुख संवृत उपसमुख्य m पर पारिभाषित ऐसे क्रमविनिमयी स्व-प्रतिवित्रणों f एवं छ का अध्ययन किया जो m के प्रत्येक ×, y एवं a € (0,1) के लिए निम्न संकुचन शर्त को संतुष्ट करते हैं:

प अधिकतम € ILG× - F× II IIGy - Fy II IIG× - Fy II IIGy - F× IL

प्रस्तुत अध्याय में स्म प्रतिवित्रण शर्त (\*) का अध्ययन 2-बानाबु समिष्ट में कर रहे हैं.

प्रतिक्ता विकास विकास प्रतिक (रवाम के स्वीक के स्वारत स्वारत स्वारत क्षेत्र के स्वारत स्वारत

2

#### परिणम

प्रमेष 2.1. मान तें (B, 11. , .11) एक 2-बानाख़ समष्टि है तथा m समष्टि ह का संदूत अवमुख उपसमुख्य है. मान तें प्रतिवित्रण F व G: m→m ऐसे हैं कि

- (2.1.1) FG = GF;
- (2.1.2)  $F^2 = G^2 = I$ , जहां I तत्समक प्रतिदित्रण है;

м के प्रत्येक x, y, a के तिए (0,1) में एक ऐसे निक्तांक q का अस्तिहव है कि-

( q 31日(0x - Fx, all || Gy - Fy, all, || Gx - Fy, all || Gy - Fx, all || Gy - Fx, all, || Gx - Fy, all || Gy - Fy, all;

M के किसी बिंदु ×1 के तिए एक अनुक्रम -CG×1 3- निध्नबत् पारिधाषित है:

(2.1.4)  $Gx_{n+1} = (1-t)Gx_n + tFx_n, \theta (t (1, n) 1;$ 

अनुक्रम •G×n > के उपसमुच्चय M के किसी हिंदु u पर अभिसरित होने पर प्रतिदिवणों F व G का एक अद्वितीय उभयनिष्ठ स्थिर हिंदु होता है.

of 5 ft me in 20 5 a within 1 an .3 ne proc 1952 toph 11 Cx - Fg, 811 1169 - Fg. 8101 (2,1,4) Grass = (1 - 1) Grass = 1 (1, 1) (1, 1) (1, 1)

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

उपपत्ति. प्रत्येक n > 1 के लिए (2.1.4) से

(2.1.5) 
$$||Gx_{n+1} - FGu, a||^2$$

$$((1-t)^2 || Gx_n - FGu, a||^2 + 2t(1-t) \times$$

$$||Gx_n - FGu, a|| ||Fx_n - FGu, a|| + t^2 ||Fx_n - FGu, a||^2$$

(2.1.2) से

अब (2.1.2) व (2.1.5) का (2.1.5) में प्रमोज करने पर

( + 3000 - 410 - 11 - 12 - 120, 416 - 100, 416

(१.1.7) में n का सीमान्त मान तेने पर

|| u - FGu, a | |<sup>2</sup>

((1 - t)2 || u - FGu, a) + 2t(1 - t) || u - FGu, a||2

+ t2q 31धकतम c0, 0, 0, 1 m - FGu, a 1 12>

=  $(1 - t)^2 | \mu - FGu, a | l^2 + 2t(1 - t) \times$ 

| | - FGu, a | | + t2q | | u - FGu, a | | 2

= k | |u - FGu, a | P,

जहाँ  $k = [1 - (1 - q) t^2] (1 \cdot$ 

स्पष्ट है कि

|| u - FGu, a|| = 0

लयहर्म जो यह दर्शांता है कि u - FGu एवं M के सभी रिविवतः आश्रित हैं, वर्गोंकि समिष्ट u में दो या इससे अधिक अवयव हैं. अतः u - FGu एवं a को रैक्कितः आश्रित होने के लिए u - FGu को अवस्य ही सून्य सिद्धा होना चाहिए. अतः

(2.1.8)

FGu = u

अब (2.1.2) से

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

(2.1.9) Fu =  $F^2$ Gu = Gu.

पुनः (2.1.1), (2.1.2) व(2.1.8) - (2.1.9) से

| |u - Fu, a | |2 = | | F(Fu) - Fu, a | |2

< 9 अधिकतम ८०, 1 h - Fu, a 1 12, 0, 0)

= 9 || u - Fu, a ||.

अब चूर्ति प ( 1, इसिलए u = Fu, अरेर (2.1.9) से u = Gu, अर्थात् u प्रतिचित्रणों F एवं G का उभयनिष्ठ स्थिर विंदु है. अब यह दिखाना शेष है कि यह विंदु अद्वितीय है.

मान लें F एवं G का एक अन्य स्थिर विंदु U भी है.तब

1 u - u, a 1 2 = 1 | F2u - F2u, a 1 2

= ||F(Fu) - F(Fu), a ||2

< q c0, | | - u, a | 2, 0, 0>

= q | | - v, a | 12.

इसलिस

| | - U, a | | = 0

जिससे

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

### पंचम अध्याय

## अविस्तारी प्रतिचित्रणों के पुनरावृत्तिकों का अभिसरण

इस अध्याय में 2-मानिकत समिष्ट में पुनरावृत्तिकों की अभिसरण संबंधी समस्या पर कुछ परिणाम दिये गये हैं. इसके अनुभाग निम्नवत् हैं:

- 1. प्रारंभिकी
- 2. परिणाम

1

### पारंभिकी

ऐसा प्रतीत होता है कि मानकित समिष्ट में संकुचन प्रतिचित्रणों का समारभन प्रोफेसर एमछ एछ क्रासनोसेलस्की [198] की निम्न प्रमेव से हुआ:

प्रमेव 1.1. मान तें किसी मानकित समिट  $\times$  में  $\times$  एक अरिक्त पूर्ण अदमुख उपसमुच्चव है तथा P समिट  $\times$  का एक संस्त उपसमुच्चव है. मान तें प्रतिदित्रण  $T: K \longrightarrow P$  संतत है तथा  $S: K \longrightarrow \times$  एक संकुचन प्रतिदित्रण है. यदि K के प्रत्वेक  $\times$ , S के तिए  $T \times + S \times \in K$  तो K में एक ऐसा बिंदु L होगा कि T L + S L = L.

तत्परचात रोअडेस् [145], हिन्स-कुबिसेक [75] तथा कई अन्य गणितज्ञों (देखें, उदाहरणार्थ, [131], [139], [147], [149], [293]) ने दिखाया कि मानकित समिष्ट के प्रतिचित्रण के तिए यदि मान पुनरावृत्तिक अनुक्रम बिंदु = पर अभिसारित होता हो तो T = = 2, देखें [42], दूसरी और नैम्पती-सिंह [122] तथा नायडू-प्रसाद [121] ने देखा कि कि तिए अभिसारी इिकावा पुनरावृत्तिक अनुक्रम [94] प्रतिचित्रण के हिमर बिंदु पर अभिसारित होता है. हात ही में क्रासनोसेत्सकी [199] की पुनरावृत्तिक विधि का विस्तारण करते हुए कुल्फिटिंग [193] ने बहुमानी प्रतिचित्रणों के तिए मान पुनरावृत्तिक विधि का अध्यक्त किया. इन सभी परिणामों के आतोक में सिंह [172] ने इिकावा प्रकार की पुनरावृत्तिक विधि की अवधारणा बहुमानी प्रतिचित्रणों के तिए प्रस्तुत की तथा सिथर बिंदुओं के सन्निकटन संबंधी परिणाम दिये.

प्रस्तुत अध्याय में स्म एकमानी प्रतिवित्रणों के तिए मान पुनरावृत्तिक विधि के अधीन पाठक (139) एवं यूत- रामी (203) के परिणामों का बिस्तार (वेलें क्रमरा: प्रमेव 2.1 एवं प्रमेव 2.2) 2-मानिकत समिष्टि में कर रहे हैं. off 1.1, and a final author cold a final analysis of some colors and a some ME to the X A STATE FOR W X -X : 8 PM Tx + 54 E K है एक ऐसा कि व दिल कि Tu + Su : u,

2

#### परिजाम

इस अध्याय में मान तें (N, 11. , .11) 2-मानिकत समिट है तथा × इसका संवृत अवमुल उपसमुक्त्य हैं इम × पर दी प्रतिवित्रणों के तिए रोखडेस् [ 147] द्वारा अध्यक्त किये गये इिश्वकावा पुनरावृत्तिकों के अभिसरण का अध्यक्त कर रहे हैं.

मान तें  $T_1, T_2: X \longrightarrow X, X_0 \in X$  तथा

 $x_{2n+1} = (1 - c_n) x_{2n} + c_n T_1 x_{2n}$ 

 $x_{2n+2} = (1 - c_n) x_{2n+1} + c_n T_2 x_{2n+1}, n = 0, 1, 2, ....$ 

पुनश्वः (4)  $c_0 = 1$  (11)  $c_n \in (0, 1)$ , n = 1, 2, ..., (111) सीमा  $c_n = h > 0$ 

प्रमेष 2.1. मान तें  $I_1$  एवं  $I_2$  समुद्ध्य  $\times$  से  $\times$  पर संतत प्रतिवित्रण हैं तथा पूर्व पारिभाषित अनुक्रम  $-c\times_n$  किसी बिंदु z पर अधिसारित होता है. मान तें  $q \cdot \in (0, 13)$  तथा  $\times$  के सभी  $\times$ , y, a के तिए

1+ ||T<sub>1</sub>x - y, a|| [1 - || y - T<sub>2</sub>y - a||]

1 + || y - T,y, a||

सिंद र र के प्रतिचित्रन का स्पिर किंदु है। तो यह दूसर का भी

 $\frac{344}{1}$  मान तें  $\times$  में एक बिंदु z ऐसा है कि सीमा  $_{n}$   $\times_{n}$  = z. मान तें  $T_{1}z = z$ . अब हम दिखाते हैं कि  $z = T_{2}z$ . शर्त (2.1.1) द्वारा

$$\frac{\langle ||z - x_{2n+1}, a|| + ||x_{2n+1} - T_{2}z, a||}{\langle ||z - x_{2n+1}, a|| + (1 - c_{n}) ||x_{2n} - T_{2}z, a||}$$

$$+ c_{n} ||T_{1}x_{2n} - T_{2}z, a||$$

$$\frac{\langle ||z - x_{2n+1}, a|| + (1 - c_{n}) ||x_{2n} - T_{2}z, a||}{\langle ||z - x_{2n+1}, a|| + (1 - c_{n}) ||x_{2n} - T_{2}z, a||}$$

( | | | z - ×2n+1, a | | + (1 - c<sub>n</sub>) | | ×2n - T<sub>2</sub>z, a | | + c<sub>n</sub> q 强程而和 - (1 | ×2n-z , a | ),

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

11 4 4U - x. T11 + 3

अब प्रंकि

. Ha may T - mar 11 + 1

[1]0 = 104 [1] - 1] ] | 0 .5 T - 5 | 1

अर्थात्

11 z - T2z, a 11 ( - (1 - 9)

जिससे

11  $z - \tau_{2}z$ , a 11 = 0 तर्वों कि 0 < q < 1 और a समिट  $\times$  का मनमाना अववव है. अस्तु  $z - \tau_{2}z$  एवं a रैक्षिकतः आभित हैं. चूँकि  $\times$  में दो या इससे अधिक अववव हैं. इसितए ऐसा केवल तभी सम्भव है जब  $z - \tau_{2}z$  एक कुन्य सिंदश हो. अतः  $\tau_{2}z = z$ .

इसी प्रकार z = 122 लेने पर z = 112 प्राप्त किया जा सकता है. उपपत्ति पूर्ण हुई.

प्रमेय 2.2. मान लें  $I_1$  एवं  $I_2$  समुच्चय  $\times$  से  $\times$  पर प्रितिचित्रण हैं तथा पूर्व पारिभाषित अनुक्रम  $C\times_n$  किसी बिंदु Z पर अभिसारित होता है. यदि  $q \in (0, 1)$  तथा  $\times$  के सभी  $\times$  9, a के लिए

$$[|x - T_2y, a||[1 + ||x - T_1x, a|| + ||y - T_1x, a||]$$

$$= 2(1 + ||x - y, a||)$$

तो र प्रतिचित्रणों । एवं र का उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु होगा.

उपपिति. मान लैं  $\times$  मैं एक बिंदु z ऐसा है कि सीमा $_n \times_n = z$ . हमें दिखाना है कि  $T_1z = T_2z = z$ .

n का सीमांत मान लेंने पर

्जिससे र्

और

112 - 124 011 017 117 117 117 117 117 117 117

इसी प्रकार

 $T_1z = z$ 

अतः । य प्रतिचित्रणों । एवं । का उभयनिष्ठ स्थिर बिंदु है.

## ष क्ठ अध्याय

स्थानतः अवमुल समिष्ट में अविस्तारी प्रतिवित्रणों के स्थिर बिंदु

इस अध्याय में स्थानतः अवमुख समिष्ट पर पारिभाषित अविस्तारी प्रतिवित्रणों के लिए एक स्थिर बिंदु प्रमेव स्थापित किया गया है. वह अध्याव दो अनुभागों में विभाजित है:

1. संकेतन एवं परिभाषाएं

KA SHIMPS forms but the same of the same o

2. परिणाम

1

## संकेतन एवं परिभाएं

मान लें E एक स्थानतः अवमुख सांस्थितिकतः सिद्या समिष्ट है. Q द्वारा ऐसे अर्धमानिकते के कुल की प्रदर्शित किया जाता है जो कि E की सिस्थिति उत्पन्न करते हैं. इस अध्याय मैं प्रयुक्त कुछ संकेत इस प्रकार हैं:

δ(A) = उत्त्वित €|| × - y || : ×, y ∈ A, A ⊆ E)

 $δ_p(A) = \overline{sqq} Cp(x - y) : x, y ∈ A, A ⊆ Ε$ 

 $B_p[x,y] = \{y : p(x-y) \leq r\}$ 

 $d_p(x,A) =$  निम्नक  $Cp(x-y) : y \in A \subseteq E$ 

 $D_p(A,B) = 31$  धिकतम [उत्वक  $cd_p(a,B) : a \in A$ ), उत्वक  $cd_p(b,A) : b \in B$ )

उल्लेख्य है कि अर्धमानकित P द्वारा प्रेरित फलन Dp एक दूरीक है, देखें, हाउसडोर्फ 1741.

परिभाषा 1.1. [101]. किसी बानाख़ समिट छ के परिवद्ध अवमुख उपसमुच्चय КД प्रसामान्य विन्यास है। ता है यदि к के प्रत्येक एक से अधिक विदुर्जी वाले अवमुख उपसमुच्चय S के लिए, S में एक ऐसे 🖟 का अस्तित्व है। कि

उत्त्वक ।। × - ४।। < ८(८) •

परिभाषा 1.2. [123]. किसी स्थानतः अवमुल समिष्ट E के अवमुल उपसमुख्य Kमें प्रसामान्य विन्यास होता। है, यदि K के एक से अधिक विदुर्जी वाले परिबद्ध अवमुल उपसमुख्य U के लिए, U में एक ऐसे 💉 का अस्तित्व है। कि

उत्ततक p(x-y) ( 8<sub>p</sub>(U) ,

प्रसामान्य विन्यास पर विस्तृत अध्ययन के लिए ([11], [46], [67], [110], [164], [195], [197], [202], [204]) का अवलोकन करें.

किर्क [ 101] द्वारा 1965 में निम्न प्रमेय स्थापित किया गयाः

प्रमेय 1.1. मान लें  $\times$  एक स्वतुल्य बानाख़ समिष्ट है तथा  $\subset$  प्रसामान्य विन्यास के साथ एक संवृत परिबद्ध अवमुख उपसमुख्य है यदि  $\tau: C \longrightarrow C$  एक अविस्तारी प्रतिचित्रण है. तब  $\tau$  में एक स्थिर बिंदु का अस्तित्व होगा.

उल्लेख्य है कि प्रमेय 1.1 की सभी शर्ते स्थिर विदु की प्राप्ति के लिए आवरयक हैं. देखें 1461. यह प्रमेय तब भी सत्य है यदि ८ को बानाल समिष्ट B का प्रसामान्य विन्यास के साथ अवमुल दुर्वलतः संहत उपसमुच्चय लिया जाय. दूसरी और यह प्रश्न वर्षों तक अनुत्तरित रहा कि क्या किसी बानाल समिष्ट B के प्रत्येक दुर्वलतः संहत अवमुल उपसमुच्चय ८ पर पारिभाषित प्रत्येक अविस्तारी प्रतिचित्रण के स्थिर बिंदु का अस्तित्व (स्थिर बिंदु गुण ) होता है ? हाल ही मैं प्रोफेसर डी० ई० एलफाल 133 द्वारा इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर निम्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिया गयाः

उदाहरण 1.1. मान तें  $\times$  तिवेग समिट  $L^{1}[0,1]$  है और  $C = C \times \in L^{1}[0,1]$  :  $0 < \times (t) < 2$  सर्वत्रप्रायः और  $\int_{0}^{1} \times (t) = 1$ 

मान लें T : C → C इस प्रकार पारिभाषित है:

$$(T\times) \ t = \begin{cases} \sqrt[3]{q} & \text{if } (2, 2\times(2t)), & 0 < t < 1/2 \\ \sqrt[3]{q} & \text{if } (2, 2\times(2t-1)), & 0 < t < 1/2 \end{cases}$$

तब ८ एक अवमुल और दुर्बलतः संस्त उपसमुख्य है तथा र एक ऐसा अविस्तारी प्रतिवित्रण है जो कि स्थिर बिंदु मुक्त है. प्रमेय 1.1 की सहायता से निम्न परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बाउडर [15], गोहडे [68] एवं किर्क [101] ने स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया था.

प्रमेय 1.2. मान लें × एक समान अवमुल बानाल समिष्ट है तथा ८ इसमे एक अरिक्त संवृत अवमुल उपसमुख्य है. यदि т : С → С एक अविस्तारी प्रतिवित्रण है तब т का एक स्थिर बिंदु होगा.

1973 में गोबेल-किर्क-रामि [65] ने व्यापकीकृत खविस्तारी प्रतिवित्रणों(ऐसे प्रतिवित्रणों) जो 1.3.1 को संतुष्ट करें) के लिए निम्न प्रमेव स्थापित की:

परिबद्ध संवृत अवमुल उपसमुच्चय है. यदि  $T: K \longrightarrow K$  एक संतत प्रतिचित्रण ऐसा है कि K के प्रत्येक  $\times$  , 9 के लिए संकुचन र्यर्तः

(1.3.1)

( a 1 | | x - y | | + a 2 | | x - Tx | | + a 3 | | y - Ty | |

+ a4 11 x - Ty 11 + a5 114 - Tx 11.

संतुष्ट होती है जहां  $a_i \ge 0$  एवं  $\sum_{i=1}^n a_i < 1$  है. तब T का K में एक स्थिर बिंदु होगा.

परिभाषा 1.3. स्थानतः अवमुल समिष्ट E के किसी उपसमुख्य C पर पारिभाषित स्वप्रतिचित्रण T को अविस्तारी कहा जाता है यदि Q के प्रत्येक P एवं समुख्य C के प्रत्येक x, y के लिए P(Tx - Ty) < P(x - y) हो.

1982 में नैम्पली- सिंह- स्विट फिल्ड [123] द्वारा स्थानतः अवमुख समिष्ट में प्रमेव 1.3 का विस्तार इस प्रकार किया गयाः

पमेय 1.4. मान लें E एक स्थानतः अवमुख समिष्ट है तथा E में K एक दुर्बलतः संहत अवमुख उपसमुच्चय प्रसामान्य संरचना के साथ है. मान लें T:  $K \longrightarrow K$  एक संतत प्रतिचित्रण ऐसा है कि Q के प्रत्येक P एवं  $\times$  के प्रत्येक  $\times$ , Y के लिए

p(Tx - Ty)

 $(a_1 p(x-y) + a_2 p(x - Tx) + a_3 p(y - Ty)$ 

 $+ a_4 p(x - Ty) + a_5 p(y - Tx)$ 

संतुष्ट हो जहां  $a_1 \ge 0$ ,  $\sum_{i=1}^n a_i \le 1$  हैं. तब  $\tau$  के एक स्थिर बिंदु का अस्तित्व होगा.

परिभाषा 1.4. [70]. मान लें स्थानतः अवमुख समिष्ट E में K एक संस्त उपसमुख्य है. बहुमानी प्रतिवित्रण  $T: K \longrightarrow 2^K$  को अविस्तारी कहा जायेगा यदि Q के प्रत्येक P एवं K के प्रत्येक  $\times$ , Y के लिए

 $D_p(Tx, Ty) (p(x - y)$ 

संतुष्ट हो

प्रमेय 1.5. [70]. मान लें E एक अर्धस्वतुल्य स्थानतः अवमुख समिष्ट है तथा E का K संवृत परिबद्ध अवमुख उपसमुख्य प्रसामान्य संरवना के साथ है. यदि ाः K→2E एक बहुमानी प्रतिचित्रण ऐसा है कि

1.5.1. K के प्रत्येक × के लिए T(×) ∩ K ≠ \$

1.5.2 K के किसी संवृत अवमुख उपसमुख्य ८ के लिए ८(U)∩८ = Ø. जहां सभी U€ L

1.5.3 L के सभी ×, ५(×≠५) के लिए

 $D_p(Tx \cap L, Ty \cap L) \leq p(x - y),$ 

तो ग का एक स्थिर बिंदु होगा.

उपर्युक्त प्रमेय आसाव - किर्क [6], किर्क [101], मार्किन [111] एवं नाइलर [119] के परिणामों का विस्तारण करती है. अविस्तारी प्रतिवित्रणों के लिए विभिन्न विन्यासों में कई स्थिर बिंदु प्रमेय स्थापित किये गये, उदाहरणार्थ देखें ([1], [5], [7], [8], [11], [16], [38], [39], [66]-[68], [79], [106], [109], [113], [151], [157], [172]).

हाल ही मैं आवारि- लहरी [1] तथा लहरी-तिवारी [106] ने स्वतुल्य बानाख समिष्टि के संवृत अवमुख परिबद्ध व प्रसामान्य संरचना वाले उपसमुच्चय K पर पारिभाषित स्व-प्रतिवित्रण के लिए निम्न प्रतिबंध के अधीन स्थिर बिंदु प्राप्त किये:

प्रस्तुत अध्याय में हम वर्त (\*) का अध्ययन स्थानतः अवमुख समिष्ट में कर रहे हैं.

2

## परिणाम

प्रमेय 2.1. मान तें  $\times$  एक अर्धस्वतुल्य स्थानतः अवमुख समष्टि है एवं  $\kappa$  समष्टि  $\times$  का एक अरिक्त, संवृत अवमुख परिबद्ध उपसमुक्वय प्रसामान्य संरक्ना के साथ है. मान तें  $\tau$ :  $\kappa \to \kappa$  एक ऐसा प्रतिवित्रण है कि  $\times$  के प्रत्वेक  $\times$ ,  $\theta$  के लिए निम्न कर्ते संतुष्ट होती हैं:

(2.1.1)

p(Tx - Ty)

< अधिकतम Ср(x - Тx), p(y - Тy), p(x - Тx)) ;

(2.1.2) उत्तक p(y - Ty) < S<sub>p</sub>(F) ; y ∈ F

जहीँ प्रत्येक F, K का वह अरिक्त संवृत अवमुख उपसमुन्वय है जो ा द्वारा स्व-प्रतिचित्रित है.

तब T का K मैं एक स्थिर बिंदु होगा.

उपपत्ति. मान लें H, K के उन अरिक्त संवृत अवमुख उपसमुच्चर्यों का कुल है जो समुच्चय आविष्टि व्वारा क्रीमत हैं एवं न व्वारा स्व-प्रतिवित्रित है. तब अर्धस्वतुल्क्ता से H की प्रत्येक शृंखला में परिमित सर्विनिष्ठ गुण होगा. जार्न प्रमेयिका से H में एक अल्पिष्ठ अवयव ह ( मान लें) होगा. अब यदि ह में केवल एक ही अवयव है तब हमारी उपपत्ति पूर्ण हुई. विलोमतः मान लें ह में एक से अधिक अवयव है.

माना A = उच्चक p(Ty - y) · УЄ F

तब (2.1.2) से

A ( δp(F) .

F के प्रत्येक × के लिए मान लें

υ<sub>×</sub>(F) = अधिकतम сउचक p(x - y), A), γε F

υ(F) = निम्नक Cυ<sub>×</sub>(F) : × ∈ F >,

अब हम यह दिलायेंगें कि Fc एक अरिकत संवृत एवं अवमुख समुन्वय है.

मान लें किसी धन संख्या n और F के प्रत्येक × के लिए

 $F(x, n) = \{y \in F : p(x - y) ( v(F) + 1/n\}$ 

और

$$C_n = \bigcap F(x, n) \cdot x \in F$$

सर्वप्रथम हम यह दिलायेगें कि समुच्चय Cn अरिक्त है. मान लें ऐसा नहीं है, तब F में ×1 एवं ×2 का अस्तित्व ऐसा होगा कि

$$F(x_1, n) \cap F(x_2, n) = \emptyset$$

जिससे

 $(2.1.3) p(x_1 - x_2) > v(F) + 1/n + v(F) + 1/n = 2v(F) + 2/n$ 

अब 'चूँकि F के प्रत्येक × के लिए

उच्चत P(x-y) > 8p(F)/2 yEF

जिससे

. यह दर्शात है कि

अर्थात

 $\delta_{\rm p}({\rm F})$  ( 20(F) + 2/n .

अतः (2.1.3) से

 $p(x_1 - x_2) > \delta_p(F)$ .

जो एक विरोध है, प्रंकि ×1, ×2 € F.

अतः  $c_n$  अरिक्त है. यह सिद्ध किया जा सकता है कि  $c_n$  संवृत एवं अवमुख है और  $c_{n+1} \subset c_n$ .

अब हम यह सिद्ध करेगें कि  $F_c = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ 

मान लें  $y \in F_C$ , तब  $v_y(F) = v(F)$ अत:

(2.1.4) अधिकतम ८उचक p(y - x), A3 = v (F) x EF

जिससे

उच्चक p(x - y) < v(F) तथा A < v(F) ' x ∈ F

अब स्में यह सिद्ध करना है कि समस्त n एवं F के प्रत्येक  $\times$  के लिए  $y \in F(\times,n)$ . मन लें ऐसा केवल कुछ n एवं F में कुछ ही  $\times$  के लिए सत्य है, तब  $P(\times - y) > (v(F) + 1/n)$  जो कि (2.1.4) का विरोध है इसलिए  $y \in \bigcap_{i=1}^n C_n$  जिससे  $F \subset \bigcap_{i=1}^n C_n$  तब F के प्रत्येक  $\times$  एवं समस्त n के लिए  $Y \in F(x,n)$ , अतः उत्यक  $P(\times - y) \subseteq V(F)$ . इससे  $V_{\times}(F) \subseteq V(F)$  प्रन्तु  $V \in F(x,n)$ , अतः उत्यक  $V(X - y) \subseteq V(F)$ . इससे  $V_{\times}(F) \subseteq V(F)$ 

U(F) (Ux(F)

इसिलिए Ux(F) = U(F). अतः अ EF वा Cn Fe

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि  $F_c = \bigcap_{n=1}^{\infty} c_n$  .

अतः 📭 संवृत और अवमुख है तथा अर्धसर्वतुल्यता से अरिक्त है.

अब यह दिलाना शेष है कि  $\delta_p(F_c) \leq \delta_p(F)$ . क्वोंकि  $\kappa$  प्रसामान्य संरचना के साथ है और  $\Theta \leq \delta_p(F)$  इसलिए F में एक  $\kappa$  का अस्तित्व ऐसा होगा कि  $V_{\kappa}(F)$  (  $\delta_p(F)$ ). मान लें  $\kappa_1$ ,  $\kappa_2 \in F_c$  तब

 $p(x_1 - x_2) \leq u_{x_1}^{(F)} = u(F)$ 

इसिलए

(2.1.5)  $\delta_p(F_c) = \overline{sagn} \ (p(x_1 - x_2) : x_1, x_2 \in F_c)$ 

अब X € F द और 9 € F कै तिए p(Tx - Ty)

<u>(</u> अधिकतम रp(x - y), p(Tx - x), p(Ty - y))

अधिकतम { ¬p(× − y), उत्वक p(Ty − y)>
 y € F

 $= v_{\mathsf{X}}(\mathsf{F}) = \mathsf{v}(\mathsf{F}) \quad \cdot$ 

3त: T(F)⊂Bp(Tx, V(F)).

. स्थानित में हा में देश की

की ई जगम

T(F \Bp(Tx, U(F))) CF \Bp(Tx, U(F)) ("T(F)CF).

म्बॅिक F अल्पिष्ठ अवयव है इसलिए

FCBp[Tx, V(F)].

अत:

(2.1.6) उत्त्वक p(Tx - y) < ∪(F) ' y € F

अब

 $V_{T\times}(F) = अधिकतम ९ उत्वक <math>p(T\times - y)$ , A3-

( अधिकतम रण(F), A), (2.1.6) से

= v(F), वर्गीक A ( v(F) ,

अतः  $v_{T\times}(F) \leq v(F)$  परन्तु सदैव  $v(F) \leq v_{T\times}$  होता है इसिलए  $v(F) = v_{T\times}(F)$ , जो यह दर्शांता है कि  $T\times \in F_C$ .

इसलिए F का  $F_c$  एक ऐसा अरिक्त संवृत अवयव उपसमुख्य है जो ा द्वारा स्व-प्रतिधिनित है.  $\stackrel{=}{\ }$  कि (2.1.5) से  $^{\delta}_{p}(F_c)$  ( $^{\delta}_{p}(F)$ ) इसलिए  $F_c \stackrel{\subset}{\ }$  ह. यह इस तथ्य का विरोध करता है कि F अल्पिष्ठ अवयव है. अतः F में एक से अधिक अवयव नहीं हो सकता.

## नि दें रा

- 1. J. Achari and B.K. Lahiri, A fixed point theorem, Riv.Mat. Univ. Parma 43 (1980), 161-165.
- J.Achari and S.T.Patil, A note on a fixed point theorem in 2-metric space, Math. Edu.(Siwan), 22 (1988), 23-24.
- 3. D.E. Alspach, A fixed point free nonexpansive map, Proc.Amer.Math.Soc. 82 (1981), 423-424.
- 4. E.Andalafte and R.Freese, Existence of 2-segments in 2-metric spaces, Fund.Math. LX(1967), 201-208.
- 5. Dune E.Anderson, Merle D.Guay and K.L. Singh, Fixed and common fixed points in convex metric spaces, Jñanabha 18 (1988), 31-43.
- 6. N.A. Assad and U.A. Kirk, Fixed point theorems for setualued mappings of contractive type, Pacific J.Math. 45 (1972), 553-562.
- 7. J.S. Bae, Studies on generalized nonexpansive maps, Ph.D. Thesis, Seoul National Univ., 1983.
- B. J.B.Baillon, R.E. Bruk and S.Reich, On asymptotic behaviour of nonexpansive mappings and semigroups in Banach spaces, Houston J.Math. 4(1978), 1-9.

Dune E. Anderson, Herte D. Guey and K.L. Singh, Fixed J. Math. 45 (1978), 551-568.

- 9. N.Bajaj, Some maps on unique common fixed points, Indian J.Pure Appl. Math. 15(1984) 843-848.
- 10. D.K.Basu, On a fixed point theorem in 2-metric space,
  Pure Math. Manuscript 6 (1987).
- 11. L.B. Belluce, U.A. Kirk and E.F. Steiner, Normal structures in Banach spaces, Pacific J. Math. 26, (1968), 443-440.
- 12. F.F. Bonsal, Lecture on some fixed point theorems of functional analysis, T.I.F.R., Bombay 1962.
- 13. D.Borsan, Some properties of compactness in a g-2-metric space, Studia Univ. Babes-Bolyai Math. 3 (1986), 27-30.
- 14. D.W.Boyd and J.S.W.Wong, On nonlinear contractions, Proc.Amer.Math.Soc.20 (1969), 458-464.
- 15. F.E.Browder, Nonexpansive nonlinear operators in Banach spaces, Proc.Nat.Acad.Sci. U.S.A. 54 (1965), 1041-1044.
- points of nonexpansive maps in Banach spaces, Riv.Mat.Univ., 13(1987), 385-393.

- 17. J.Caristi, Fixed point theorems for mappings satisfying inwardness conditions, Trans.Amer.Math.Soc. 215 (1976), 241-251.
- 18. K.P.Chamola, Some contributions to fixed point theory in probabilistic metric spaces, D.Phil. Thesis, H.N.Bahuguna Gharwal University, Srinagar, 1989.
- 19. S.S.Chang, On common fixed point theorems for a family of %-contraction mappings, Math. Japon. 29 (1984), 527-536.
- 20. S.S.Chang and N.J. Huang, On the generalized 2-metric spaces and probablistic 2-metric spaces with applications to fixed point theory, Math. Japon. 34(6) (1989), 885-900.
- 21. Y.J. Cho, Linear mappings on linear 2-normed spaces, D.Phil, Thesis, Pusan National University, Korea, 1984.
- 22. Y.J. Cho, On existence of fixed points in 2-metric spaces, Pusan. Kyb. Math. J. 1 (1985), 81-88.
- 23. Y.J.Cho and R.U.Freese, Characterization of linear 2-normed spaces, Pacific J.Math. (1990).
- 24. Y.J.Cho, M.S.Khan and S.L.Singh, Common fixed points of weakly commuting mappings, Review of Research, Faculty of Science, Mathematics Series 16 (1988), 62-63.

- 25. Y.J.Cho and S.L.Singh, A coincidence theorem and fixed point theorems in Saks spaces, Kobe J. Math. 3 (1986), 1-6.
- 26. K.J.Chung, Common fixed point theorems of two mappings, Comment. Math. Univ. St. Paul i 24 (1975), 97-106.
- 27. K.J.Chung, Some common fixed point theorems, Math. Japon. 23 (1978), 401-408.
- 28. L.B.Ciric, A generalization of Banach contraction principle, Proc. Amer.Math.Soc. 45 (1974), 267-273.
- 29. V.Conserva, Common fixed point theorems for commuting maps on a metric space, Publ. Inst. Math., 32(1982), 37-43.
- 30. X.X.Cui, An investigation of normpreserving extensions of bounded bilinear functionals on 2-normed spaces and some other problems, Xingiang Univ. Natur. Sci. 5 (1988), 4-10.
- S.Czerwik, A fixed point theorem for a system of multivalued transformations, Proc.Amer. Math. Soc. 55 (1976), 136-139.
- 32. S.Czerwik, Ageneralization of Edelstien fixed point theorem, Demons. Math. 9(2)(1976), 281-285.

to be a second to be a second to be a second to be a second to

- 33. K.M.Das and K.V.Naik, Common fixed point theorems for commuting maps on a metric space, Proc.Amer.Math.Soc. 77 (1979), 369-373.
- 34. C.Diminnie, S.Gähler and A. Uhite Jr., 2-Inner product spaces, Demonst. Math. 6 (1973), 525-536.
- 35. C.Diminnie, S.Gähler and A. White, Jr., Strictly convex linear 2-normed spaces, Math. Nachr. 59 (1974), 319-324.
- 36. C.Diminnie, S.Gähler and A. White, Jr., 2-Inner product spaces II, Demonst. Math. 10 (1977), 169-188.
- 37. C.Diminnie, S.Gähler and A.Uhite, Jr., Remarks on strictly convex and strictly 2-convex 2-normed spaces, Math. Nachr. 88 (1979), 363-372.
- 38. C.Diminnie and A. Uhite Jr., Nonexpansive mappings in 2-normed spaces, Math. Japon, 21 (1976), 197-200.
- 39. C.Diminnie and A.Uhite Jr., Some geometric remarks concerning strictly 2-convex 2-normed spaces, Math.Sem.Notes, Kobe Univ. 6 (1978), 245-253.
- 40. M.L.Diviccaro, B.Fisher and S.Sessa, Common fixed point theorems with a rational inequality, Bull. Inst.Math. Acad.Sinica, 14 (1986), 277-285.

spaces 11, Demonstr Hain, 10 (1977), 168-188.

9. C.Diminategnal P. Unite Jr., Sorry generally reserved concerning strictly 2-cones, 2-morays spaces. Math. Sem. Notes, Kobe Units, 6 (1878), 245-251.

8. M.L.Diviccero, 8.Fisher and S.Cessa, Common fixed point theorems with a retignal (magnetity, Buil)

- 41. M.L.Diviccaro and S.Sessa, Some remarks on common fixed points of four mappings, Jñanábha, 15 (1985), 139-149.
- 42. W.G.Dotson, Jr., On Mann iterative process, Trans.
  Amer.Math.Soc. 149 (1970), 55-73.
- 43. J. Dugundj and A. Granas, Fixed point theory, Vol. 1, Monograf. Math. No. 61, Varszawa, 1982.
- 44. M.Edelstein, On fixed and perodic points under contraction mappings, J.London Math.Soc. 37 (1962), 74-79.
- 45. E.Faddel and G.Forna (Ed.), Fixed point theory, Lect.
  Notes Math. 886, Springer-Verlag, 1981.
- 46. D.G. de Figueiredo, Topics in nonlinear functional analysis, Lect. Notes Univ. Maryland, 1967.
- 47. B.Fisher, Results on common fixed points, Math. Japon. 22 (1977), 335-338.
- 48. B.Fisher, Common fixed point and constant mappings on metric spaces. Math.Sem.Notes, Kobe Univ. 5 (1977), 319-326.

Notes Math, 895, Springer-Verlag, 1981, 22 (1977), 335-339,

- 49. B.Fisher, Common fixed point and constant mappings satisfying a rational inequality, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 6 (1978), 29-35.
- 50 B.Fisher, Mappings with a common fixed point, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 7 (1978), 81-84.
- 51. B.Fisher, Common fixed points of commuting mappings, Bull. Inst.Math.Acad.Sincia, 9 (1981), 399-406.
- 52. B.Fisher, Common fixed points of four mappings, Bull.
  Inst.Math.Acad.Sinica, 11 (1983), 103-113.
- 53. B.Fisher and M.L.Khan, Fixed points, Common fixed points and constant mappings, Studia Sci. Math. Hunggi., 11 (1978), 467-470.
- 54. B.Fisher and S.Sessa, Some remarks on a fixed point theorem of T.Kubiak, Math. Publ. (Debrecen) 37 (1990), 41-45.
- 55. I.Franic, Two results in 2-normed spaces, Glasnik Mat. 17 (37) (1982), 271-275.
- 56. R.Freese, A 2-metric characterization of eulcidean plane, Math.Ann. 206 (1973), 285-294,
- 57. उमेरा वन्द्र गैरोला, दूरीक एवं बानाल समिष्ट्रियों में संपात, स्थिर एवं संकर स्थिर विदुर्जी का अस्तिव, पी-एवण्डीण तीध प्रबन्ध, गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, अगस्त 1990.

- 58. S.Gähler, 2-metrische Räume und ihre topologishe struktur, Math. Nachr. 26 (1963), 115-148.
- 59. S.Gähler, Lineare 2-normierte Räume, Math.Nachr. 28 (1964), 1-43.
- 60. S.Gähler, Über eine Zwischenrelation in 2-metrischen Räume, Math. Nachr. 29 (1965), 301-331.
- 61. S.Gähler, Über 2-Banach Räume, Math. Nachr. 42 (1969), 335-347.
- 62. A.Ganguly, On an extension of Iséki's fixed point theorem, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 10 (1982) 675-676.
- 63. A.Ganguly, Fixed point theorem on 2-Banach spaces,
  J.Indian Acad. Math. 4 (1982), 80-81.
- 64. K.Goebel, A Coincidence theorem, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 16 (1968), 733-735.
- 65. K.Goebel, U.A.Kirk and T.W.Shimi, A fixed point theorem in uniformly convex spaces, Boll. Un. Mat. Ital. 7 (1973), 67-75.
- of nonexpanxive mappings, Bull. Cal. Math. Soc. 70 (1978), 355-357.

K. Coebel and T. Kuczastawa. A contribution to the Indeed, N

- 67. K.Goebel and S.Reich, Uniform convexity, hyperbolic geometry and nonexpansive mappings, Marcel Dekker, New York, (1984).
- 68. D.Gohde, Zum prinzip der Konstaktiven Abbildung, Math. Nachr. 30 (1965), 251-258.
- 69. K.E. Grant, A 2-metric lattice structure, D.Phil. Thesis, Saint Louis University, 1968.
- 70. Meri D.Guay, K.L.Singh and J.H.M. Uhitfield, Fixed points for multivalued mappings in locally convex spaces, Jnanabha 18 (1978), 45-54.
- 71. O.Hadžić, Foundation of fixed point theory, Institute Za Mathematika, Novi Sad, 1978.
- 72. O.Hadžić, Fixed point theory in topological vector spaces, Univ. Novi Sad, 1984.
- 73. O.Hadžić, Common fixed point theoremb for family of mappings in complete metric spaces, Math. Japon. 29 (1984), 127-134.
- 74. F. Hausdorff, Set theory, Third Ed. Chelsea, New York, (1957).
- 75. T.L.Hicks and J.D.Kubicek, On Mann Iteration process in Hilbert spaces, J.Math.Anal.Appl. 64 (1978),562-569.

57. K.Coebel and S.Reich, Unifore Commenting, Apperbulls geometry and rough and supported to the Service and Service How York, (1934).

68. D.Gonde, Zam eringia der famifaktionen masildume, Math. 38 (1955), 251-252.

65. E.E. Grant, R. 2-aptric lattice structure, O.Phill. Chaste, Saint Lauis University, 1868,

78, Meri O.Gueg, K.L.Singh and J.H.M. Unitfield, Fixed points for suitivalued mappings in locally convex spaces, Jhanabha 18 (1978), 45-54.

71. O.Hadžić, Foundation of fixed point theory, Institute
Za Machematika, Novi Sad, 1978.c

72. 0\_Hadžić, Fixed point theory in topological vector spaces, univ. Havi Sad, 1984.

73, O, Hadžić, Compon fissed point theorems for femily of mappings in Complete metric spaces, Hath, John, 29 (1984), 127-134.

75. F. Hausdorff, Sol theory, Third Ed. Cherses, two York, (1957).

75. T.L. Hicks and J.D. Eurices, On Mann Herstian process, in Hilbort spaces, J. Math. Small. and (1978), 262 555.

- 76. C.Hsiao, A property of contractive type mappings in 2-metric spaces, Jñanabha, 16 (1986), 223-239.
- 77. K.Iséki, Fixed point theorems in Banach spaces, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 2(1974), 11-18.
- 78. K.Iséki, Fixed point theorems in 2-metric spaces, Math. Sem.Notes, Kobe Univ. 3 (1975), 133-136.
- 79. K.Iséki, On nonexpansive mappings in strictly convex linear 2-normed spaces, Math. Sem.Notes, Kobe Univ. 3 (1975), 125-129.
- 80. K.Iséki, Some applications of Banach type contraction principles, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 4 (1976), 211-214.
- 81. K.Iséki, Mathematics on 2-normed spaces, Math. Sem.Notes, Kobe Univ. 4 (1976), 161-174.
- 82. K.Iséki, P.L.Sharma and B.K.Sharma, Contraction type mappings on 2-metric spaces, Math. Japon. 21 (1976), 67-70.
- 83. K.Iséki and S.L.Singh, Fixed point theorems in 2-metric spaces, Indian J.Phys. Natur.Sci. 3B(1983), 32-34.
- 84. S.Ishikawa, Fixed points by a new iteration method, Proc. Amer. Math. Soc. 44 (1974), 147-150.

K. Feitl, P. L. Smorks, and B. M. Gnorma, Contraction type

- B5. V.I. Istratescu, Fixed point theory, An introduction, D.Reidel Publishing Company, Holland, 1981.
- 86. B.J. Jaing, Topological fixed point theory and applications, Springer-Verlag, Vol. 1411, 1989.
- B7. G. Jungck, Commuting maps and fixed points, Amer. Math. Monthly B3 (1976), 261-263.
- 88. G.Jungck, Compatible mappings and common fixed points, Internat. J.Math. Math. Sci. 9 (1986), 771-779.
- 89. G.Jungck, Common fixed points for commuting and compatible maps on compacta, Proc. Amer.Math. Soc. 103 (1988), 977-983.
- 90. G.Jungck, Compatible mappings and common fixed points, Math.
  (2), Internat.J.Math.Sci. 11 (1988). 285-288.
- 91. H. Kaneko, Single valued and multivalued f-contractions, Boll. Un. Mat That (6) (1985), 29-33
- 92. R. Kannan, Some results on fixed points, Bull. Cal. Math. Soc. 60 (1968), 71-76.
- 93. S.Kasahara, On some recent results on fixed points, Math. Sem. Notes Kobe Univ. 6 (1978), 373-382.

- 94. M.S. Khan, On the convergence of sequences of fixed points in 2-metric spaces, Indian J. Pure Appl. Math. 10 (1979), 1062-1067.
- 95. M.S. Khan, Commuting mappings and fixed points in uniform spaces, Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Mat. XXIX 9-10 (1981), 499-507.
- 96. M.S. Khan and M.Imdad, A common fixed point theorem for a class of mappings, Indian J. Pure Appl. Math. 14 (1983), 1220-1227.
- 97. M.S. Khan, M.Imdad and S.Swaleh, Asymptotically regular maps and sequences in 2-metric spaces, Indian J. Pure Appl. Math. 27 (1985), 81-88.
- 98. S.S.Kim, Linear 2-normed spaces, Ph.D. Thesis, Jinju (Korea), 1990.
- 99. Z.Kominek, A generalization of K.Goebel's and J.Matkowski's theorems, Univ. Sataskiw Katowicach Prace Nauk Prace Mat. 12 (1982), 30-33.
- 100. M.A.Krasnoselskii, Two remarks on the method of successive approximations, Uspehi Mat. Nauk 10 (1955), 123-127.
- 101. U.A.Krik, A fixed point theorem for mapping which do not increase distance, Amer. Math. Monthly 72 (1965), 1004-1006.

- 102. T.Kubiak, Common fixed points of pairwise commuting mappings, Math.Nachr. 118 (1984), 123-127.
- 103. Peter K.F. Kuhfitting, The mean-value iteration for set-valued mappings, Proc.Amer. Math. Soc. 80 (1980), 401-405.
- mappings and fixed point theorems in metric spaces, Ph.D. Thesis, Garhwal University, Srinagar, 1983.
- 105. विजयेन्द्र कुमार, दूरीक एवं 2-दूरीक समिष्टियों में संपाती एवं स्थिर विद् प्रमेय, पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध, हेमवती नंदन बहुगुणा गद्भाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 1990.
- 106. B.K.Lahiri and K.Tiwari, Generalization of a fixed point theorem, J.Nat.Acad.Math. 3 (1985), 43-46.
- 107. S.N.Lal and M.Das, Mapping with common invariant points in 2-metric spaces, Math.Sem.Notes, Kobe Univ. 8 (1980), 83-90.
- 108. S.N.Lal and A.K.Singh, An analogue of Banach contraction principle for 2-metric spaces, Bull. Austral. Math.Soc. 18 (1978), 137-143.
- 109. S.N.Lal and A.K.Singh, Invariant points of generalized nonexpansive mappings in 2-metric spaces, Indian J.Math. 20 (1978), 71-76.

- 110. L.C.Lim, Characterization of normal structure, Proc. Amer. Math. Soc. 43 (1974), 313-319.
- mappings, Bull Amer Math Soc. 74 (1963), 639-640.
- 112. S.Massa, Generalized contractions in metric spaces,
  Boll.Un.Mat.Ital. 4(10)(1974), 689-694.
- 113. M.Masso and D.Roux, A Fixed point theorem for generalized nonexpansive mappings, Boll. Un. Mat. Ital. A 15 (1978), 624-634.
- 114. J.Matkowski, Some inequalities and a generalization of Banach's principle, Bull.Acad. Polon. Sci. Sér. Math.

  Astronom. Phys. 21 (1973), 323-324.
- 115. J.Matkowski, Integrable solutions of functional equations, Dissertations Mat.Vol. CXXVII, (Rozprawy)
  Warszawa, 1975.
- 116. K.Menger, Untersuchungen über állgemeine matrik, Math.Ann. 100 (1928), 74-163.
- 117. A.Miczko and B.Palczewski, Common fixed points of contractive type mappings in a 2-metric space, Math. Nachr. 124 (1985), 341-355.

116, x stenner, Unter sucoungen aber til general and anner ik

- 118. S.N.Mishra and S.L.Singh, Some results on coincidences and fixed points of hybrid contractions, Rostock Math. Kollog. (1990).
- 119. S.B. Nadler Jr., Multivalued contraction mappings, Pacific J. Math. 30 (1969), 475-488.
- 120. S.V.R.Naidu and J.R.Prasad, Fixed point theorems in 2-metric spaces, Indian J.Pure Appl. Math. 17 (1986), 974-993.
- 121. S.V.R.Naidu and J.R.Prasad, Ishikawa iteration for a pair of maps, Indian J.Pure Appl. Math. 17 (2) (1986), 193-200.
- 122. S.A.Naimpally and K.L.Singh, Extension of some fixed point theorems of Rhoades, J.Math.Anal. Appl 96 (1983), 437-446.
- 123. S.A.Naimpally, K.L.Singh and J.H.M.Uhitfield, Fixed points and closed to normal structure in locally convex spaces, Nonlinear Anal. and Appl. Marcel Dekker New York (1982), 203-221.
- 124. S.A.Naimpally, S.L.Singh and J.H.M. Uhitfield, Coincidence theorems for hybrid contractions, Math. Nachr. 127 (1986), 177-180.

- 125. K.A.Narayan, P.S.Thapliyal and Virendra, Fixed point theorems in 2-metric spaces, Math. Student 51 (1983), 215-221.
- 126. J.L.Nelson and K.L.Singh, Remarks on selected fixed point theorems, Math.Japon.34 (1989), 81-82.
- 127. M.Newton, Uniform and strict convexity in linear 2-normed spaces, Ph.D. Thesis, Saint Louis University, 1979.
- 128. T.Okada, Coincidence theorems on L-spaces, Math.

  Japon. 26 (1981), 291-295.
- 129. B.G.Pachpatte, Fixed points for contraction type mappings on a 2-metric spaces, Proc.Mat.Acad. Sci. India Sec. A 48 (1978), 94-102.
- 130. B.G.Pachpatte, Common fixed points of two mappings satisfying a new contractive type condition, Indian J.Pure Appl.Math. 14 (1983), 497-501.
- 131. T.K.Pal and M.Maiti, Extensions of fixed point theorems of Rhoades and Cirić, Proc. Amer. Math. Soc. 64 (1977), 283-286.
- 132. B.D.Pant, Fixed point theorems in probabilistic metric spaces, Ph.D.Thesis, Garhwal University, Srinagar, 1984.

- 133. S.Park, Fixed points of f-contractive maps, Rocky Mountain J.Math. 8 (1978), 743-750.
- 134. S.Park, A unified approach to fixed points of contractive maps, J.Korean Math.Soc. 16 (1980), 95-105.
- 135. S.Park and B.E.Rhoades, Some general fixed point theorems, Acta. Sci. Math. 42 (1980), 299-304.
- points, Ganita, 37 (1) (1986), 44-52.
- 137. H.K. Pathak, Ueak\* commuting mappings and fixed points, Indian J.Pure Appl.Math. 17 (1986), 201-211.
- 138. H.K.Pathak, Some fixed point theorems in Banach spaces for commuting mappings, Indian J.Pure Appl.Math. 17 (1986), 969-973.
- 139. H.K.Pathak, Some fixed point theorems on contractive mappings, Bull. Cal. Math. Soc. 80 (1988), 183-188.
- 140. B.Ram, Existance of fixed points in 2-metric spaces, Ph.D.Thesis, Garhwal University, Srinagar, 1982.
- 141. K.P.R.Rao, A fixed point theorem for nearly densifying maps in a 2-metric space, Indian J.Math. 30 (1988), 119-121.

for counting paspings, indian J. Fore and Main, is 148, B.Raw, Existance of figod points in 2-netric spaces.

- 142. K.B.Reddy and P.V.Subrahmanyam, Extensions of Krasnoselskil's and Matkowski's fixed point theorems, Funk. Ekv. 24 (1981), 67-83.
- 143. S.Reich, Kannan's fixed point theorem, Bull. Un. Mat. Ital. 4 (1971), 1-11.
- 144. S.Reich, Fixed point theory in Hilbert ball, Contemporary Mathematics 72 (1988), 225-232.
- 145. B.E. Rhoades, Fixed point theorems using infinite matrices, Trans. Amer. Math. Soc. 196 (1974), 161-176.
- 146. B.E.Rhoade, Remarks on a paper of Chung, Comment, Math. Univ. St. Pauli XXV (2) (1976), 115-116.
- 147. B.E. Rhoades, Comments on two fixed point iteration methods, J.Math. Anal. Appl. 56 (1976), 741-750.
- 148. B.E.Rhoades, A comparison of various definitions of contractive mappings, Trans. Amer. Math. Soc. 226 (1977), 256-290.
- 149. B.E.Rhoades, Extensions of some fixed point theorems of Čirić, Maiti and Pal, Math.Sem. Notes, Kobe Univ. 6 (1978), 41-46.

- 150. B.E.Rhoades, Contraction type mappings on a 2-metric space, Math. Nachr. 91 (1979), 151-155.
- 151. B.E.Rhoades, Fixed point iterations of generalized nonexpansive mappings, J.Math. Anal. Appl. 21 (1988), 554-576.
- points of compatible mappings in metric and Banach spaces, Internat. J. Math. Math. Sci. 11(2)(1988), 375-392.
- 153. B.E.Rhoades, S.Sessa, M.S.Khan and M.D.Khan, Some fixed point theorems for Hardy-Rogers type mappings, Internat. J. Math. Math. Sci. 7 (1) (1984), 75-87.
- points of asymptotically regular mappings, J. Austral.

  Math. Soc. (Series A) 43 (1987), 328-346.
- 155. B.E.Rhoades, S.L.Singh and C.Kulshrestha, Coincidence theorems for some multivalued mappings, Internat. J. Math. Math. Sci. 7 (1984), 429-434.
- mappings in fixed point considerations, Publ. Inst.

  (Second)

  Math., 32 (46) (1982), 175-180.

our, Math, Sea, Notes, Ages (aste is 1 1929)

points of asymptotically regular mappings, J. Austral, 155. 8.E.Robadec. S.L.Singh and C.Ruldicastha. Coloculations

- 157. S.K.Samnta, A abstract fixed point theorem for multivalued mappings, Indian J. Pure Appl. Math. 20 (11) (1986), 1080-1082.
- 158. A.K.Sharma, A study of fixed points of mappings in metric and 2-metric spaces, Ph.D. Thesis, Delhi University, 1979.
- 159. A.K. Sharma, A generalization of Banach contraction principle to 2-metric spaces, Math. Sem. Notes, Kobes Univ. 9 (1979), 291-295.
- 160. B.K.Sharma and P.L.Sharma, Contraction type mapping on general 2-metric space, Tamkang J. Math. 7 (1976), 219-222.
- 161. M.R.Singh, Results on continuous mappings and fixed points in a 2-metric space using two metrices, J.Indian Acad. Math. 11 (1) (1989), 41-42.
- 162. M.R.Singh and A.K. Chatterjee, Fixed point theorems in 2-Banach spaces, Proc. Math. Soc. B.H.U. 3 (1987), 183-189.
- 163. S.L.Singh, On common fixed points of commuting mappings, Math.Sem. Notes, Kobe Univ. 5 (1977), 131-134.
- 164. S.L.Singh, Generalized diminishing orbitral diameteral sum, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 5 (1977), 295-312.

- 165. S.L.Singh, Application of a common fixed point theorem, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 5(1978), 37-40,
- 166. श्याम लाल सिंह, 2-दूरीक समिष्ट में स्थिर बिंदु प्रमेव एवं इसका अनुप्रयोग, विज्ञान भारती 1(1978) 21-26.
- 167. S.L.Singh, Some common fixed point theorems in L-spaces, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 7 (1979), 91-97.
- 168. S.L.Singh, Some contractive type principles on 2-metric spaces and applications, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 7 (1979), 1-11.
- 169. S.L.Singh, A common fixed point theorem in a 2-metric space, proc. Nat. Acad. Sci. India Sec.A 53 (1983), 107-112.
- 170. श्याम लाल सिंह, क्रमविनिमयी प्रतिवित्रणों हेतु हाल में स्थिर बिंदु प्रमेवों पर एक टिप्पणी, विज्ञान, अनुसंधान पत्रिका, 26 (1983), 259-261.
- 171. S.L.Singh, Coincidence theorems, fixed point theorems and convergence of sequences of coincidence values, The Punjab Univ. J. Math. XIX (1986), 83-97.
- 172. S.L.Singh, Approximating fixed points of multivalued maps, J. Natur, Phys. Sci. 2B(1988), 51-61.
- 173. S.L.Singh, U.C. Gairola and R.Mehndiratta, A coincidence theorem for three systems of transformations, J.Indian Math. Soc. (1990).

- 174. S.L.Singh, K.S.Ha and Y.J.Cho, Coincidence and fixed points of nonlinear hybrid contractions, Internat.

  J.Math. Math. Sci. 12 (1989), 247-256.
- 175. S.L.Singh and S.Kasahara, On some recent results on common fixed points, Indian J.Pure Appl. Math. 13 (7) (1982), 757-761.
- 176. S.L.Singh and C.Kulshrestha, A common fixed point theorem for two systems of transformations, Pusan Kyő, Math. J. 2 (1986), 1-7.
- 177. एस० एल० सिंह एवं वी० कुमार, उपगामी क्रमविनिमयी प्रतिवित्रणों हेतु 2-दूरीक समिष्टि में एक स्थिर बिंदु प्रमेय, विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका, 30(3) (1987), 169-174.
- 178. एस० एल० सिंह एवं वी० कुमार, उपगामी क्रमविनिमयी प्रतिवित्रणों हेतु 2-दूरीक समिष्ट में एक स्थिर बिंदु प्रमेय II, विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका, 30 (4) (1987), 207-211.
- 179. एस० एल० सिंह , वी० कुमार एवं ए० गांगुली, 2-दूरीक समस्टि पर प्रतिचित्रण समूह के संपात तथा स्थिर बिंदु एवं अनुप्रयोग, विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका, 32(3) (1989), 17-38.
- 180. S.L.Singh and S.N.Mishra, Fixed point theorems in uniform spaces, Resultate der Math. 6 (1983), 202-206.

iss, 5,L, Sings and S.W.Mishra, Fland point theorem to

- 181. S.L.Singh, S.N.Mishra and B.D.Pant, General fixed point theorems in probabilatic metric uniform spaces, Indian J.Math. 29 (1987), 9-21.
- 182. S.L.Singh and K.A.Narayan, Coincidence theorems on 2-metric spaces, Nat. Acad. Sci. Letters 9 (1986), 19-22.
- 183. S.L.Singh and C.U.Norris, Common fixed point theorems in 2-metric spaces, Indian J.Math. 25 (2) (1983), 165-170.
- 184. S.L.Singh and B.D.Pant, Common fixed point theorems in probabilistic metric spaces and extension to uniform spaces, Honam Math. J. 6 (1984), 1-12.
- 185. S.L.Singh and B.D.Pant, Fixed point theorems for commuting mappings in probabilistic metric spaces, Honam Math. J. 5 (1983), 139-149.
- 186. S.L.Singh and B.Ram, A note on convergence of sequences of mappings and their common fixed points in a 2-metric space, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 9 (1981), 181-185.
- 187. S.L.Singh and B.Ram, Common fixed points of commuting mappings in 2-metric spaces, Math. Sem. Notes, Kobe Univ. 10 (1982), 177-208.

protection of normaliza bas assage attrian arithilidadors Unite, 10 (1980) 177-200

- 188. S.L.Singh and K.P.R.Rao, Coincidence and fixed points for four mappings, Indian J.Math. 31 (1989), 215-223.
- 189 S.L.Singh and B.M.L.Tiwari, A note on a recent generalization of Jungck contraction principle, J.UPGC, Acad. Soc. 3 (1986), 13-18.
- 190. S.L.Singh, B.M.L. Tiwari and V.K.Gupta, Common fixed points of commuting mappings in 2-metric spaces and an application, Math. Nachr. 95 (1980), 293-297.
- 191. S.L.Singh and Virendra, Coincidence theorems on 2-metric spaces. Indian J.Phy. Natur.Sci. 28(13) (1982), 32-35.
- 192. S.L.Singh and Virendra, A note on a fixed point theorem of Park-Rhoades and Jungck contraction principle, J.UPGC. Acad. Soc. 3 (1986), 8-12.
- 193. S.L.Singh and Virendra, Relative asymptotic regularity and fixed points, Indian J.Math. 31 (1) (1989), 99-104.
- 194. S.L.Singh and J.H.M. Whitefield, Contractions and fixed points, Colloq. Math. 55 (1988), 219-228.
- 195. S.P.Singh, Lecture notes on fixed point theorems in metric and Banach spaces, Matscience, Madras, 1974.

- 196. S.P.Singh and B.A.Meade, Fixed point theorems in complete metric spaces, Bull. Austral. Math. Soc. 16 (1977), 49-53.
- 197. N. Theip and H.D. Veit, A note on closed to normal structure, Comment. Math. Univ. Carolinae 20 (1979), 29-36.
- 198. Virendra, Coincidence theorems and fixed point theorems on 2-metric spaces and applications,

  Nap.math. Sci. Rep. 10 (1985), 1-12.
  - 199. Virendra, Coincidence and fixed point theorems in 2-metric spaces, Ph.D. Thesis, Garhwal Univ., Srinagar, 1986.
  - 200. C.C.Yeh, Common fixed point of continuous mappings in metric spaces, Publ. Inst. Math., 27 (41) (1980), 21-25.
  - 201. A. White, 2-Banach spaces, Math. Nachr. 42(1969), 43-60.
  - 202. C.S. Wong, Closed to normal structure and its applications, J. Functional Analysis 16 (1974),353-358.
  - 203. A.K. Yule and P.L. Sharma, Fixed point theorems on contractive mappings, Indian J. Pure Appl. Math. 13 (1982), 426-428.
  - 204. J.P.Xie, Fixed point theorems for nonexpansive multivalued mappings in Banach spaces with normal structure; Kexue Tongbao 34 (1989), 163-165.

elegature, Corment, Math, Univ. (arelinas 28 (1978), 29-36.

theorems on 2-metric spaces and applications, theorems, the (1985), |- | )

199, Virendra, Coincidence and fixed point theorems in 2-metric spaces, Ph.B. Thesis, Cartual Univ., Srinagar, 1895.

268, C.C.Yah, Common fixed point of continuous mappings in service spaces, Publ. Inst. Math. 27 (41) (1988), 21-25.

201, A. Unite, 2-Banach spaces, nath. Nachn, 42(1969), 43-60.

202. C.S. Veng, Ciosed to normal structure and its applications, J. Functional gnetysis is (1974), 353-358.

203. A.K. Yulk and P.V. Shares Flack point theorems on contractive Mappings, indian J. Pure appl. Math. 13

284, J.F. Xie, Fixed point theorems for nonexpansive muitin normal muitivelies until normal structure) kexus Tungbio 34 (1989), 153-165

# तकनीकी शब्द

अद्वितीय

अद्वितीयता

अधिकतम

अधीन

अंतर्विष्ट

अनंत

अन्वेषण करना

अनुक्रम

अनुप्रयोज्य विश्लेषण

अनुक्रम-सीमा

अर्धमानिकत

अर्धस्वतुल्य

अनुसरण करना

अभिकलित्र अभिलेखन

अभिसरण

अभिसरित

अमूर्त समुच्चय

अरिक्त समुच्चय

अल्पिष्ठ

अवमुख समुच्चय

अवयव

अविस्तारी

अस्तित्व

असमिका

अस्रासमान

आगमनतः

आलोक

#### TECHNICAL TERMS

Unique

Uniqueness

Maximum

Under

Contained in

Infinity

Investigate

Sequence

Applicable analysis

Limit of a sequence

Seminorm

Semireflexive

Follow

Computer graphic

Convergence

Converge

Abstract set

Nonempty set

Minimal

Convex set

Element

Nonexpansive

Existence

Inequality

Nondecreasing

Inductively

View

DOME HEAD

आवर्ततः आविष्टि

इष्टतमकारी सिद्धांत इष्टतम संचालन इस प्रकार इशिकावा पुनरावृत्तिक

उत्चक उन्नत उपगामी क्रमविनिमयी उपगामी नियमितता उपप्रमेय उपपत्ति उपरि सामिसंतत उपसमिट उपानुक्रम

ऋणेतर

एकीकृत

क्रीड़ा सिद्धांत कुल कोशी/2-कोशी क्रमविनिमयी क्रमविनिमेयता

गणितीय विज्ञान गतिकीय तंत्र Recurssively Inclusion

Optimization theory
Optimum control
Such that
Ishikawa iterates

Supremum
Improve
Asymptotically commuting
Asymptotic regularity
Corollary
Proof
Upper semicontinuous
Subspace
Subsequence

Nonnegative

Unify

Game theory
Family
Cauchy/2-cauchy
Commuting
Commutativity

Mathematical Science

Dynamical system

टिप्पणी

तत्समक प्रतिचित्रण

द्विसंतत
दुर्बल क्रमविनिमयी
दुर्बल क्रमविनिमयी
दुर्बल क्रमविनिमयी
दुर्बल संहत
दुर्राक
2-दूरीक
दुर्राक समिष्ट
2-दूरीक समिष्ट
दूरीक समिष्ट
दुर्राक समिष्ट
दुर्राक समिष्ट
दुर्राक समिष्ट
व्रा

निकाय निर्देश निम्न अर्धसंतत निम्नक निरपेक्ष मान दूरीक निरचयात्मक कथन

परिबद्ध
परिमित सर्वनिष्ठ गुण
परिवर्त
पारिभाषित
पुनरावृत्तिक
पूर्ण दूरीक समष्टि
पूर्ण 2-दूरीक समष्टि

Remark

Identity mapping

Bicontinuous

Veak commuting

Veak\* commuting

Veakly compact

Metric

2-Metric

Metric space

2-Metric space

Product of metric spaces

Product of 2-metric spaces

System
Reference
Lower semicontinuous
Infimum
Absolute value metric
Assertion

Bounded
Finit intersection property
Varient
Defined
Iteration
Complete metric space
Complete 2-metric space

प्रतिचित्रण
प्रमुख सैव्धां तिक उपकरण
प्रसामान्य संरचना
प्राकृतिक संख्याएं
प्रायिकतात्मक
प्रारंभिकी
पेरित संस्थित

फलन फलनक विश्लेषण फलनक समीकरण

बहुमानी 2-बानाल् समिष्ट बीजीय संस्थिति

भूयो

मनमाना मानकित समिष्ट 2-मानकित समिष्ट मान पुनरावृत्तिक विधि

यदि और केवल यदि : यादृच्छिक यूक्तिव् समष्टि Map/mapping/transformation
Measure theoretical tool
Normal structure
Natural number
Probabilistic
Preliminaries
Induced topology

Functional Analysis
Functional equation

Multivalued
2-Banach space
Algebric Topology

Further

Arbitrary
Normed space
2-Normed space
Mann iteration process

If and only if (iff)
Random
Euclidean space

Functional squation

रैषिकतः आश्रित

रैविकतः स्वतंत्र

लेबेग समष्टि

वास्तविक फलन विरोध/विरोधाभास विशिष्ट दशाएँ विस्तारण/विस्तारित

सादृश सन्निकटन सिद्धांत समपरिवेश समष्टि समांगता समुच्चय गुणन सर्वनिष्ठ सर्वत्र पायः सीमांत मान सीमा होगी सीमा<sub>n</sub>(सीमा<sub>n→∞</sub>) मुसंगत प्रतिचित्रण संकल्पना संकुचन सिद्धांत संकुचित संकुचित प्रकार प्रतिचित्रण संकेतन संतत/संततता

संपात

संरेख

Linearly dependent
Linearly independent

Lebesgue space

Real-valued function
Contradiction
Special case
Extension/extend

Anal ogous Approximation theory Uniform space Homogeneity Product of sets Intersection Every where Limiting value Has a limit Limn (Limn ) Compatible map Concept Contraction principle Contractive Contractive type mapping Notations Continuous/continuity Coincidence Collinear

संवृत
संहत
संस्थित विज्ञान/सांस्थितिकी
सांस्थितिक समिष्ट
सांस्थितिकतः सविज्ञ समिष्ट
स्थानतः अवमुल समिष्ट
स्थिर विदु
स्थिर विदु
स्थिर विदु
स्वतुल्य

त्रिभुज का दोत्रफल

Closed
Compact
Topology
Topological
Topological vector space
Locally convex space
Fixed point
Fixed point theory
Reflexive

Area of triangle

#### SUMMARY

of the thesis

# EXISTENCE OF SOLUTIONS OF ABSTRACT COINCIDENCE AND FIXED POINT EQUATIONS IN 2-METRIC, 2-BANACH AND TOPOLOGICAL VECTOR SPACES

Submitted to the Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Hardwar for the award of the degree

of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in

**MATHEMATICS** 

By

### **DEVENDRA DUTT SHARMA**

Department of Mathematics
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya
Hardwar 249 404

Under the supervision of

#### Dr. SHYAM LAL SINGH

Professor and Head
Department of Mathematics
Gurukula Kangri Vishwavidyala
Hardwar 249 404

Enrolment No. 86010

January 1991

# YZAMMUE salmander selfe but

# EXPLICE OF LOUBTIONS OF ABSTRACT CONTRACT THE PLEED POINT BALLYTONS IN 2-MERTIC, E-DARLOW AND POPOLOGICAL VICTOR SPACES

sair the basismels.

Cumbuls Kangel Vishweshidyukeya, Marehuse in it is sample set set to be seen and tot the term grant transment income and

THEOROGING TO POTOGO OF

almosting abidity took darion

. Die Manian no

The sector tempor dur

ins, them, to

DEVENDER DUTT SHAREA HEFFE Gurukula Kangri Vichwavidyalaya Hardwar 248 apa

tel men men statement

C. Committee and long to to existences set tabels . . . .

HOME SAI MATHE OF

Prefixor and Head ..... Department of Mochamodics

slayblus metely inpress atolesse 0 123

Table 985 sewball 9 out 1

part of the same

Leet visuast

Enrolment No. 86010

The thesis obeye the following scheme:

#### Chapter I

#### INTRODUCTION

2-Metric, 2-normed and 2-Banach spaces
Bancah contraction principle and its
some generalizations
Jungck contraction principle
An indication of the work done in the subsequent chapters

#### Chapter II

FIXED POINT THEOREMS FOR CONTRACTIVE TYPE
MAPPING ON 2-METRIC SPACES

Definition and examples

Fixed point theorems for two mappings

Fixed point theorems for mapping satisfying rational inequalities

Fixed point theorems for compatible mappings

Fixed point theorems for weak commuting mappings

Jungek contraction or inciple

TAPPENE ON PERSONS STATES SOLVE SOLVE

#### Chapter III

#### MATKOWSKI CONTRACTION PRINCIPLE

Preliminaries Results

#### Chapter IV

FIXED POINT THEOREMS IN 2-BANACH SPACES

Preliminaries
Results

## Chapter V

CONVERGENCE OF SEQUENCE OF ITERATES OF
NONEXPANSIVE MAPPINGS ON 2-NORMED SPACES

Preliminaries

Results

#### Chapter VI

FIXED POINT OF NONEXPANSIVE MAPPINGS
IN LOCALLY CONVEX SPACES

Notations and definitions
Results

With a olse to generalizing the Samech contraction.

in Chapter III

MATICOUSKE CONTRACTION PRINCIPLE

Preliminaries

Chapter 10

FIXED POINT THE UPINS IN A HOWARD SPACES

the state of the s

points like bottom of rocks and ettest and server of son of ettests of son ettests and ett

V 123 9812

elign of a state of the series

CONVERGENCE OF SECREMES OF ITEMPTES OF

TO BE SEED OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

named to the second sec

the second of th

CONTROL OF MONEY MONEY MONEY MODELNES ...

THE CONTRACTOR CONTRACTOR

Results and derinitions

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

REFERENCES

TECHNICAL TERMS

SUMMARY

The concepts of linear 2-normed spaces and 2-metric spaces was investigated by K.Menger 1928 and S.Gähler in 1963/64. The notions of 2-normed and 2-metric are regarded as notion of the area consisting of non-collinear three points like notions of norms and metric regarded as notion of distance between two points. The area in the euclidean plane is uniquely determined by given three points. Therefore each 2-simplex has its area. This idea is easily generalized to higher dimensional figures.

The first chapter is introductory in nature and contains certain topological preliminaries to be used in the sequel. The intent of the second chapter is to give some generalizations of the well known Banach contraction principle on the setting of 2-metric spaces.

Uith a view to generalizing the Banach contraction principle Matkowski established a fixed point theorem for a system of transformations on a product of n metric spaces. The third chapter attempts to extend certain generalizations of this principle to 2-metric spaces. It appears that the Matkowski type contraction principles on 2-metric spaces are being studied for the first time.

The fourth chapter studies the existence of fixed points of a new class of commuting mappings on 2-Banach spaces. It is well—known that iterates of nonexpansive mappings need not converge to its fixed point. In the fifth chapter, we consider a certain class of nonexpansive mappings whose Mann sequence of iterates converges to their common fixed points. The last chapter is devoted to some fixed point theorems in locally convex spaces.

consider a certain class of nonemparatur somplines wholes

### যুকাখন

2-दूरीक एवं 2-मानिकत समिष्टियों में संपात एवं स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन (एस० एत० सिंह के साथ) प्रकाशनार्थ प्रेषित (शोध पत्र की टंकित पृष्ठ संख्या 111).





